प्रकारक राजकनल, पव्लिकेशन्स १. फेंड् बाड्रार, डिल्ही ।

#### पहली बार मूल्य ५ रुपये सर्वाधिकार लेखक द्वारा सुरद्गित

हुन्द संग्रहेंस हैन, सिग्हेंस हैन,

# भूमका

प्रहमदनगर में हम जब कैंद थे, तब हमें मलाया में जड़ी की गई फ्राजाद हिन्द फीज के बारे में जुछ धुंधली-सी ही जानकारी मिली थी। हमें उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी न थी। हिन्दुस्तान में बहुत ही कम लोग उसके बारे में कुछ अधिक जानते थे। जून १९४५ में जेल से रिहा होने पर मुक्ते कुछ अधिक समाचार किस्तार के साथ मिले। उसमें मेरी दिलचल्पी पैदा होनी स्वाभाविक थी; किन्तु जब जापान का युद्ध चल रहा था और मैने तब सार्वजनिक रूप से उस सबकी चर्चा करनी ठीक न समकी। जापान का युद्ध समाप्त होते ही मैने प्रमुभव किया कि उसके बारे में सार्वजनिक चर्चा करने का प्रब उपयुक्त प्रवसर उपस्थित हो गया है।

लेकिन, मेरी जानकारी तव भी सीमित ही थी। मैं तव अपने मन
में यह भी तय न कर पाया था कि इस फीज का संगठन करना और
इसका काम भावी व्यापक योजनाओं तथा महायुद्ध की वारीकियों
को देखते हुए कहां तक न्यायसंगत था? लेकिन, तब भी दो बातों के
यारे ने मुक्ते कुछ भी सन्देह न था। एक तो यह कि इस फीज में जो
दल्ती हुए थे और जिन्होंने श्री सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में
काम किया था, उन्होंने स्वदेश को आजाद देखने की तीव्र भावना से
प्रेरित होकर ही वैसा किया था और दूसरी यह कि यदि फीजी कानून
की व्यवस्था-सन्वन्धी व्याप्या के अनुसार उनमें से अधिकांश को कठोर
सजायें दे दी गई, तो यह हिन्दुस्तान के लिए दहुत चड़ी दु.लपूर्ण दुर्घटना
ही होगी। यह दुर्घटना केवल इस दृष्टि से ही होगी कि भारतमाता के वीर
अर्थि
प्रीर योग्य पुत्रो और पुत्रियो को लम्बी-लम्बी अथवा मौत की सजायें
वर्ष दे दी जायंगी, विस्क इसलिए भी दु.सपूर्ण होती कि वह हिन्दुस्तान के

वदन पर एक ऐसा गहरा घाय कर जायगी. जिसका भरना आसान : होगा। उससे इंग्लंग्ड के प्रति दुर्भावना भी वहुत मज्यूत हो जायगी जो कि पहले ही काफी मलबूत हैं। दोनों देशों के बीच यह ऐसी एवं भी पैदा कर मजती है. जिसका पाटना असम्भव हो जायगा।

इसलिए राजनीतिक पहलू से विचार न करते हुए भी मैंने पर् निश्चय दृष्ट गर लिया कि इन युवक घीर युवतियों के लीवन की रक्षा के लिए पुरु भी उठा न रखना चाहिए। मेरा यह निरचय दिल्हर सही या रयोकि इसकी को प्रतिनिया सारे देश में हुई, यह पर्नुत श्रीर दिस्मवजनक यी। यहां तक कि सुदूर गांवों में भी सहना सालार हिन्द फौज का नाम पहुंच गया। सभी को उन सोगो की रिट्राई के तिए कुद-न-रुष्ठ करना एक्सी हुता. को कि निरंपत्तर ये अपदा जिन पर मुरुदमा नल रहा था। उन लोगों की व्यक्तिगत हैतियत हुत्त भी रवें न हो, किन्तु दे देश की खालादी हो लगई दे प्रशीत बन गर्वे हीर हरी कारण देश के सभी लोग, प्रद्भृत एकता के माप उसरे माप हो पे भीर उनके बचाव के लिए प्रयत्न वरने में लग गये। नारे देता में उने-कना दी तहर होड गई पीर बाकी सारी समस्यायें, भरे ही परिपान की दृष्टि दे हितनी भी महस्वपूर्ण हवी न घीं, उनके सामने की प गईं। इनम से पुरु होगों का मुक्दमा जिनमें श्री भूताभाई देगाई है सडी योग्यता के मात बदाय हिया या, हदने मूंत्पर का गया और उत्तरे मत में भी देनाई के बचाव में दिये नय भारत हो स्थानी साहित्य रा महत्त्व प्राप्त हो गया ।

दाना को बाद बुती तरह दोखा देने बानी है। किया भी मार्टी में उनकी बाद पविद लम्बें समय तक काम करों दे नदारी। चारे को हो, पाताद किया की न देवल मनावा, बर्मा नवा दान नदारी में हो नव उन्हिंग का निर्माण किया है किया मारे निर्माण में दाना दे हुएको कर भी उनने एक नवा क्षमित हिल्ला किया कि दिवा है। का म उन्हें ना होने पा नाजाद हिन्द कीए, उन्हें केइको नोट उनके फाम के बारे में ठोक-ठीक प्रन्दाज लगाया जा सकेगा। क्षणिक उत्ते-जना को प्रगट करने वाला अनेक पुस्तकें इस बारे में लिखी जा चुकी है। उत्तजना को छोड़ हर आजाद हिन्द फोज के काम का सिहाव-लोकन कर सकता आज भी प्रायः सम्भव नहीं हैं, जो कुछ भी किया गया, उसके बारे में राजनीतिक पहलू से प्राज भी अनेक मत होगे। फिर भी सचाई की जानकारी हासिल करना जरूरी है। मेरे मित्र श्रीर सायी मेजर जनरल शाहनवाज खां ने इस सचाई की बहत प्रच्छे ढंग ले उपस्थित किया है। इस प्रकार उन्होने एक महत्त्वपूर्ण उद्योग का महत्त्वपूर्ण व्यौरा उपस्थित किया है।

में यह स्वीकार करता हूं कि समय न होने से में सारी पुस्तक को आदि से प्रन्त तक पढ़ नहीं सका फिर भी इसके कुछ हिस्से मैने पढे है। मुभ्ते यह प्रनुभव हुम्रा है कि यह व्योरा इस समय तक लिखी गई पुस्तको में सबसे श्रच्छा है। इसलिए मैं इसको पढ़ने की सिफारिश कर सकता हूं। मुक्ते आशा है कि इसको पढ़ने से इस वीरता-पूणं सत्साहस के कई पहलुओं पर पढ़ने वालों को नई रोशनी मिलेगी।

--जयहिन्द!

—जवाहरलाल नेहरू

नई दिल्ली १० प्रक्तूवर १६४६

### दो शब्द

स्वदेश को विदेशी सत्ता से स्वतन्त्र और स्वाधीन करने की लडाई के इतिहास में आजाद हिन्द फीज का सही तौर पर लिखा गया विवरण एक शानदार-प्रध्याय होगा। यह तो साफ हो है कि हिन्दुस्तान में िक्सी भी और मुकदमें के लिए, चाहे वह फीजी प्रदालत में हुआ या मामूली अदालत में, इतनी दिलचस्पी पैदा नहीं हुई, जितनी कि प्राजाद हिन्द फीज के पहले मुकद्दमें के लिए पैदा हुई थी। अपनी रिहाई के बाद मुक्ते देश में जहां-तहां जाने और चारो श्रीर धूमने का प्रद्या अयसर मिला है। जहां भी कहीं में गया, मैंने देशा कि लीग खाताद हिन्द फीज श्रीर उसके नेताजी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ध्रत्यन्त आतुर है। लोगों के बाग्रह ने मुक्ते लाचार कर दिया कि में जिनना जानता हूं, उतना लिख डालूं। इसलिए मैंने साजाद हिन्द फीज की कहानी एक सिपाही की भाषा में उसी के टंग से लिय जाली हूं। इसकी पूर्ण बनाने श्रीर कहीं भी अत्युक्ति से फाम न केने का मैंने पूरा प्रयत्न किया है।

इनके निए मुक्ते स्रोर भी स्रियम प्रेरणा तब मिली जब मैने देणा ि देशी भाषामी और प्रवेशी में भी स्रोग रेणको ने पहल करने हैं निए प्राचाद हिन्द फौज के दारे में पास्तिवक जानरारी न रणते हुए भी प्रतेश पुरतके रिष्ठ हाली हैं। इनरा परिणाम यह हुआ कि उन्हों तिली हुई गतानी अपूरी रह गई भीर पूरी तरह विश्वास्थीन्य भी गरी का मर्दा। फिर साजाद रिन्द कीय से दुल ऐसे महस्तपूर्ण परमू भी में, रिन्दे कारे में बुछ भी निल्ला न गया था और पीली प्रदारण में में। जनको अपूरे ही रूप से पेश दिया गया था। इनरा मान्यम हमारे जि हरानों। भाइकों के समयान माहनदूर्ण सार्थों के मान था जिन्होने तीन वर्ष श्राठ महीनों के भाव-पूर्ण व घटनापूर्ण विकट दिनों में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के श्रोजपूर्ण तेजस्वी नेतृत्व पर अपने को न्योछावर कर दिया था । उन्होने अपना खाना-पीना श्रौर उठना- बैठना तो क्या, अपना सारा ही जीवन इस महान् श्रान्दोलन की भेंट कर दिया था। उनके इन कार्यों का इतिहास जितना शानदार है, उतना ही पढ़ने वाले की आत्मा को ऊपर उठाने वाला है।

यह पुस्तक उस महान् आन्दोलन को सही रूप में समभने में पाठकों को मदद देगी। उनके दिलों में जो सन्देह या मिण्या धारणायें पैदा हो गई है, उनको भी यह दूर करेगी। दूसरे यह भी पता चलेगा इस महान् श्रान्दोलन के नेताओं ने समय पर यह बार-बार साफ कर दिया था कि इसकी योजना श्रीर कार्यक्रम "इण्डियन नेशनल कांग्रेस" के घ्येय श्रीर भावनाश्रों के श्रनुरूप ही रहेगा।

इस पुस्तक में मैने पाठकों के सामने अपने नेता के उस स्वरूप को भी रखने का प्रयत्न किया है, जो मैने एक व्यक्ति, एक कूटनीतिक श्रीर एक सेनापित के रूप में देखा

श्रन्तर्कालीन सरकार के उपप्रधान पण्डित जवाहरलाल नेहरू का में हृदय से श्राभारी हूं, जिन्होंने इस पुस्तक की भूमिका लिख देने की कृपा की है। श्रीयृत कल्यान सेन श्रीर नेताजी के उन सब सम्बंधियों का भी में श्रभारी हूं, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखने के लिए मुभ्ते उत्साहित किया। मूभ्ते विश्वास है कि जनता इस पुस्तक को शौक के साथ पढ़ेगी।

—शाहनवाजखां

२ विण्डसर प्लेस मई दिल्ली ।

## नेताजी की महानता

किमी के भी कान को समसने के लिए उनका जानना आवश्यक ह। पूर्वीय एशिया में नेताजी जब तक रहे, तब तक में प्रायः आपके नाप ही रहा ग्रोर ग्रापनो जानने का मूते लच्दा ग्रवनर मिला। निगापुर में भी मै आपके साथ या। जब ग्राप बर्ना गए ये, तब मैं श्रापके साय गया या श्रौर श्रन्त में स्याम में भी मै व्यवके नाय ही रहा। श्रापका वस्नान करना मेरी सामर्घ्य श्रीर योग्यता के बाहर है, क्योंकि बाप प्रनुपम गुणों की सान ये। पूर्वीय एशिया में रहने वाले हिन्दु-स्तानियों की श्रद्धा और श्रादर को बापने जिस रप में प्राप्त रिया, इसमे लापके गुणों का विजेष रूप से परिचय मिनता है। जो भी पोई क्षापने मिला. वह ग्रापके व्यक्तित्व पर मोहिन हो गया । यहाँ तर 👫 विदेशी भी शापके व्यक्तित्व से महमा लाकपित हुए दिना नहीं की । यह श्रापके ही व्यक्तितव का प्रभाव या कि आपने पूर्वीप एतिया के नमन्त रिन्दुस्तानियो को एवता के सूत्र में विरो विवा । पूर्वीय एतिया के ममस्त राष्ट्रों स्रोर जातियों में ममता और महदयता की भागा पैदा फरने वाले भी आप ही ये। देवन दिवता के रूप में ही नहीं, यन्ति रंगान, योहा, मित्र और सायी के रूप में भी मोन प्रारमी पूर्णी ये । प्राम जनता में प्रापदे प्रति जो घगाय प्रेम और घडा यो, उत्रा रहस्य भी मही या । पूर्वीय एतिया के हिन्दुस्ति यो ने धारको सपना धप्रतिद्वन्द्वी मेना क्यो मान निया ? वेबच इसीनिए कि वे मारा, नैति यन घोर महत्त्वता को शीवन प्रतिना वे ।

में जानता है जिनेता जी ति बारे में बोई गांव प्रवाह करने या जिलेंब देने का में कविकारों नहीं हूँ । में कोई शब या जिलेंब देता भी नहीं चाहता । यह काम इतिहास लिखने वालो का है , मै तो आपकें अगाध गुणों के प्रति केवल एक श्रद्धाञ्जलि ही श्रीपत करना चाहता हूँ।

मै बिना किसी संकोच के यह स्वीकार करता हूँ कि मै ज्यों ही श्रापके व्यक्तिगत सम्पर्क में श्राया, त्यो ही मैं आपके श्रद्भुत प्रभाव से प्रभावित हो उठा। मं अब तक भी यह नहीं जान सका कि श्रापमें एफ मानव, एक सेनापित श्रीर एक कूटनीतिक का श्रव्भृत सम्मिश्रण किस रूप में हुआ था। घर में ग्राप विलकुल सीधे-सादे घरेलू आदमी जान पड़ते थे, युद्ध के मोर्चे पर अथवा सैनिकों के बीच में श्राप सवा सोलह म्राना सैनिक प्रतीत होते थे और सभा-सिमतियों तथा सम्मेलनों में भ्रयवा आजाद हिन्द सरकार के प्रधान के रूप में भ्रापका तेपस्वी स्वरूप अत्यन्त प्रभावशाली कुटनीतिक का जान पड़ता था। बतौर एक व्यक्ति के आप बहुत ही अच्छे दोस्त श्रौर साथी थे । यद्यपि श्राप पूर्वीय एशिया के समस्त हिन्दुस्तानियों के श्रश्रतिद्वन्द्वी नेता थे, तो भी श्राप में कोई अभिमान या दिखावा न था। श्रापका रहन-सहन बहुत ही सीघा-सादा था। श्राप वहुत श्रध्यवसायी थे और श्रपने साथियों के सुख-दु.ख तया तंगी-तकलीफ में पूरा हाथ बेंटाते थे। अपने साथियों में हरेक का पूरा घ्यान रखते थे। हरेक छोटी या बड़ी बात की गहराई में जाने श्रीर जरूरतमन्द की सहायता करने में बड़ा सुख अनुभव करते थे। शान-शौकत श्रीर बनावट से आपको नफ़रत थी। आप साघारण मानव से बहुत ऊपर उठे हुए थे। सादगी और सह्दयता से आपके प्रति आपके साथियों की श्रद्धा श्रीर श्रादर उत्तरोत्तर बढ़ता जाता था। श्रपने साथियों के प्रति आनको जो प्रेम था, उसको प्रकट करने के लिए में यहाँ कुछ उदाहरण देना चाहता हैं।

१९४३ के अन्तिम दिनो में सिगापुर के सलतार कैम्प में एक स्वयं-सैनिक की मृत्यु हो गई। कैम्प के साधारण रीति-रिवाज के अनुसार उनको दफना दिया गया। अन्त में आज़ाद हिन्द संघ के प्रधान के नाते इन मृत्यु की सूचना नेताजी के पास पहुँचाई गई। नेताजी ने उसके

अन्तिम मेंस्कार में शामिल होते की इच्छा अकट की। सब मोट बंदिक पह गए। नेता ही को बताया गया कि मृत व्यक्ति की इन्त्र किया नपा है और यह एक मामूली रिवाट है कि दक्रनाए जाने के का मृत्यु की सूचना प्रधान के पान भेजी जाता । नेताबी ने उनका अब लनीन में से निकलवाया और सारी झीतम किया अपने सामने करवारी। नारने पह हुस्य हारी सिया कि अविध्य में आपनी मृत्यु की मुचन पहने ही मिन नाती चाहिए। तिसने कि झाप संतिम मंसकार में राजिक हो नर्जे । लपने नायियों लौर हाइनियों के लिए नेल जी के दूरद के को प्रेम पा, उसका पता इस छोडी-मी घटना हे सर जाना है। लेकिन, इसमें हरेक सैनिक के हृदय में यह भावना पैश हो गई कि उनकी मृत्यु निरपंत्र नहीं है । नेताओं के गेष्टे बनकर कपना सर्वस्व होम देने के लिए उनमें क्ष्यूबं साहस का संबार है रण। प्रापत्ते ऐने प्रद्भुत गुर्गों हा जितना परिचय नोर्गों को सिन्या उतनी ही उनकी खद्धा और यादर ग्रादके प्रति बटता रजा। कालकी दृष्टि में सब हिन्दुम्नानी समान ये। सब बिन्तुन्तानियों को एकना की कारने मबसे इंदा स्वात दिया योर उसके तिए छोडी-सोडी करों को छोड़ने में मंशोस नहीं किया। तब पर्नी बार क्रॉफिन में लाबर लाउने काम शुरु किया, तब प्रयमें साथियों के साथ कारने सबने पर्ने उसी बात की दर्जा की कि दूर्वीय एतिया की भिन्त-भिन्न बानियों में एकता कैसे कायम की जाय। इस बारे में लापने छोडी-डोडो बानों की भी कर्य की। 'जमहिन्द' को पारस्परिक ग्रमियादन के जिए अपनाये जाने के कारे के भी बर्बा हुई। जानन जिन सवाई धीर इंस्टरण ने इसे जरता द कीर दिया, उनका परिकास यह हुया कि हर सकते बनिकारन के जिला-निम्न गर्दों का परित्यार करके उनकी सूरी है करका निया। बीहे त्री समय में इस रार ने नितन-नितन का निर्देश में एक का देश करने में बमन्दार कर रिकास। जाडू को तरत् इसते काम किया । हिस्साना में ही करी, बिन्तु इसीय एरिया में राजे बारे विकेशमें में इतका



सहसा प्रचार हो गया। नेताजी सवके लिए एक-सी फिक्र रखते थे।
हर जरूरतमन्द को वे स्वय मिलते श्रीर सवकी शिकायतों को बड़े घ्यान
के साथ सुना करते थे। श्रस्पतालों में श्राप सदा ही नियम से जाया
करते थे श्रीर सभी प्रदेशों में, सभी कैम्पों के श्रस्पतालों में बीमारो की
सुख-सुविधा तथा श्रामोद-प्रमोद की व्यवस्था करने पर पूरा ध्यान
दिया करते थे।

निस्वार्थ भावना की तो नेताजी मूर्ति ही थे। श्रापकी निजी श्राकांक्षा या लालसा कुछ भी न थी। 'वृहत्तर एशिया सम्मेलन' में इसका वहुत सुकर परिचय मिला था। जापान के प्रधान मन्त्री जनरल तोजा ने उसमें कहा था कि स्वतन्त्र भारत के सर्वे सर्वा नेताजी होंगे। नेताजी ने तुरन्त खड़े होकर जनरल तोजो से कहा कि उनको वैसा कहने का कोई श्रधिकार नहीं है। स्वतन्त्र भारत में केवल जनता ही इसका फैसला करेगी कि कौन क्या होगा? मैं तो श्रपने देश का एक अदना-सा सेवक हं और उसमें सब कुछ होने का वास्तिवक अधिकार जिन लोगों को है, वे महात्मा गांधी, मौलाना श्रबुलकलाम श्राजाद श्रीर पण्डित जवाहरलाल नेहरू हैं।

प्रान्तीय प्रयवा घामिक पक्षपात या भेद-भाव के लिए प्रापके यहां कार्ड स्थान न था। इनको मानने से ग्राप साफ इनकार करते थे। हिन्दू, मुसलमान श्रोर सिख श्रादि में आप कुछ भी भेद न करते थे। इसका श्रार श्रापके साथियो पर भी पड़ा। हालांकि सवको श्रपने घर्म श्रोर विश्वास के श्रनुसार पूजा-पाठ श्रादि करने की पूरी श्राजादी थी, तो भी श्राजाद हिन्द फौज में साम्प्रदायिक संकीणंता श्रथवा घामिक पक्षपात या भेद-भाव की कहीं गन्घ न थी। श्रपने साथियों में श्रापने यह भावना कूट-कूट कर भर दी थी कि वे सब एक ही भारत माता की सन्तान है। इसलिए उनमें किसी भी तरह का काई भी भेद-भाव रहना नहीं चाहिए। इमारे बीच में साम्प्रदायिक भेद-भाव का छाया भी शेष न रही और हमने यह समक्ष लिया कि हमारे देश में इसकी विदेशी सरकार ने पैदा किया है।

नेताजी के सबसे अधिक भक्त बाँर समर्थक मुसलमान ये। बाप हर एक की योग्यता के कायल ये। उसी के लिए बाप सबको सराहना करते ये। किसी के धमं या प्रान्त-विशेष के कारण आपने कभी भी किसी की प्रशंसा नहीं की। यह साधारण बात नहीं हैं कि जब आप जमंनी से टोकियों के लिए विदा हुए तब उस संकट की घड़ी में प्राप्ते धाविदहुसेन नाम के मुसलमान को चपना सायी बनाया। अन्त में सेनाओं ने जब युद्ध के भीचें के लिए प्रयाण किया, तब दोनों बिविजनल ममाण्डर मेजर जनरल ऐसल जंडल विद्यानी छाँर में मुसलमान ही ये। सक्तूबर १९४५ में जब खाप टोकियों की अन्तिम यात्रा पर रचाना हुए, तब अपने साथ जाने के लिए आपने कनंत हबीद्ररहमान को चुना।

तेना के झतावा नागरिक क्षेत्र में भी आपके अत्यन्त समयंक मौर भरत श्रीयक्तर मुसलमान ही ये। नताजी की एक माता के निए अपना सर्वस्व लगाकर एक गरीय एक देने वाला मि० हबीब एक मुसलमान ही या।

इन सब बातों को देखते और जानते हुए हम घाराव हिन्द की म बाले यह मानने से साफ इनकार करते हैं कि हिन्दुम्यान में सारे हिन्दु-स्तानियों का एक होकर भाई-भाई की तरह रहना और महान् स्वयन्त्र तथा संयुक्त हिन्दुस्तान के निर्माण के लिए काम करना सभव पहीं हैं।

थपने नामियाँ जैना सामारण भोरन परना प्रापता नियम था।

प्रापती मह सन्त हिदायत यो कि एँग्यो में बनने यारे भोरत है

प्राप्ता पुत् और प्राप्ते लिए गुर्गे सनना चालिए। मोर्बे से लोटाँ

पाने धपसरो और मैनिको मो विरोध भोजन दिजा जाणा था। प्रार्था

सर्थनागारण पर बहुत पहरा जनर पड़ा। सर्थनाधारम ने मान अपने

को इन प्रकार पुता-मिना येने पर भी जितिहरू वर्गनायों में जायश प्राप्ता ही स्थान था। आसाद लिय सन की हुछ दुर्शवयों च प्रेली ने

हा से से स्थित प्ये प्रदेश की व्यवस्था करने ने लिए मोर्चे पर में तो

गर मों। पुन्नावद्या अवस्था में सम्पर्क कादम एसने के नापन है। तरह काम न दे सके। मार्चे से कोई समाचार न मिलने पर नेतः जी विक्षुच्च होगए। आपने मिन्त्रदल में से एक पार्टी को मोर्चे पर जाने श्रौर वहां से पूरे समाचार लाने का श्रादेश दिया। मोर्चे पर तैनात श्रफसरों और सैनिको पर इस पार्टी के पहुंचने श्रोर नेताजी द्वारा उसके भेजे जाने का समाचार जानकर चमत्कारपूर्ण प्रभाव पड़ा। उनको पता चला कि नेताजी उनके लिए कितने चिन्तित रहते हैं? श्राप उनके सच्चे दोस्त श्रौर साथी ही तो थे।

हिन्दुस्तान से आने वाले समाचारों को आप बहुत उत्सुकता के साथ सुना करते थे। जब आपने बंगाल में दुर्भिक्ष पड़ने और हजारों आदिमियों के वहां मरने का समाचार सुना तब आप बहुत ही द्रवित हो उठे। आप हमेशा इम विचार में मग्न रहते थे कि इस घोर विपत्ति में आपद्गस्त देशवासियों की सहायता कैसे की जाय। इस विपत्ति पर आपका हृदय रो पड़ता था। आपने स्यामी और बर्मी सरकार से एक लाख टन चावल खरीदने का इन्तजाम किया। अपने इन्तजाम में इस चावल को कलकत्ता पहुंचाने का प्रस्ताव आपने अग्रेज सरकार के सामने रखा और उससे इस बात की गारण्टी मागी कि चावल ले जाने वाले जहाजों को सुरक्षित लौटने दिया जायगा। जैसी उमीद थी, वैसा ही हुआ। अंग्रेज सरकार ने इस प्रस्ताव का कुछ भी उत्तर न दिया। कई बार नेताजी ने इसे पेश किया, किन्तु कांग्रस सरकार ने इसका कुछ भी जवाब न दिया। मानो लाखों मरने वालों की उसको कुछ भी जवाब न दिया। मानो लाखों मरने वालों की उसको कुछ भी फिक न थ।

एक बार एक जनरल स्टाफ का एक जापानी चीफ नेताजी के पास आया । उसने आपके सामने कलकत्ता पर बम-वर्षा करने की योजना पेश की और उस पर आपकी राय मांगी । आपने तुरन्त कहा कि जहां तक मेरा सम्बन्ध हैं, मैं अपने सुन्दर शहर को बम-वर्षा से नष्ट-भ्रष्ट हुआ देखना नहीं चाहता। मैं अपने देशवासियों को आशा और उत्साह का संदेश देना चाहता हूं। कष्ट, संकट और मृत्यु उनके लिए उपस्थित करने सी नेरी इस्छा नहीं हैं । इस बीवना का मृत्तरी रखने मा प्रापन और दिया । आपने सहा कि इसकार की जतह काने के बाद हम करवता या अपने चर्नी (इसई सहात है कम न बरलाकर तिर्दे अपने बरलाई । दमों की अवेका इसने हम प्रातानी से विकित सामाज्य की माद्य करने में सामत हो सकेंगे।

इन्हरीक्ट्रीय राजनीति का नेराजी ने हुआ दृष्टि ने बहुत गहुत इक्कार किया था। नहते पर इहता स्वाने में इस कभी में दूवते र थे 'इसीत् इसमें विरोजी पर फत्तह हातिन करन प्राप्ते तिए कुछ नुविकत न था। इन्हरीक्ट्रीय परिन्धित पर प्राप्ते प्रविकारहणें भाषा मुनवर हम स्वीकत रह काते था। इनेक बार प्राप्ता किया हुआ परिन्धित का विवक्टिय किल्कुन स्वीक बैठना था।

पूर्वीय एकिए में रहने वाले सिक्षे हिन्दुस्त नियों की ही काय नेता मारी करी हिन्दुस्त पूर्विया होते हों से मारता स्थानित है के कार है नेता मारता साल एक का का कि हिन्दू पूर्विया एकिए। सम्मेलन में प्रायता स्थानित कि कि कि प्रायता स्थानित कि के कार है के कार है कार

्तिस्तान की एकनीति का नका ही प्राप्ते हुयाँ या करा हुए। या १ इसरे बाद स्पृष्ट निमारी से १ हिन्दुनान के नेताले कीए

•

•

जनता को आप खूब जानते श्रीर परखते थे। ईसलिए हिन्दुस्तान की राजनीति में संभावित घटनात्रों का श्रनुमान कर लेना त्रापके लिए कुछ भी कठिन न था । उसका श्रापने इतना गहरा श्रध्ययन किया था कि श्राप भावी के सम्बन्ध में जो कुछ कहते थे, वह बिलकुल ठीक उतरता था। सैनिक वृत्ति के जापानियों के साथ काम करना बहुत टेढ़ी समस्या थी। तब तो यह आर भी अधिक कठिन था। जब कि सारा घटना-चक उनके पक्ष में और उनके इशारे पर घुम रहा था। लेकिन, नेताजी ने इस खूबी और राजनीतिमत्ता से काम लिया कि उनके साथ कभी भी कोई संगीन मतभेद नहीं हम्रा, हालांकि निचले दरजे के हिन्दुस्तानी और जापानी स्रफसर श्रापस में प्रायः लड़ते-भगड़ते रहते थे। सचाई यह है कि हमारी नौका सदा ही आँघी और तूफान से पैदा हुई लहरों में डगमगाया करती थी; किन्तु नेताजी तरीखें माँभी के कारण ही वह पार लगती चली गई। मैने बहुत नजुदीक ग्रौर बहुत वारीकी से ग्रापको तथा आपके तरीको को समभने की कोशिश की भ्रौर मैने सदा ही आपको अत्यंत कुशल राजनीतज्ञ पाया । परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदलने में आप वहत चतुर थे; इसलिए ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि सब कुछ श्रापके ही चारो तरफ घूम रहा हो । सैनिक मनोवृत्ति के जापानी हमारी सहायता करते हुए भी हम पर अपना रौव जमाए रखना चाहते थे । उन खबको यह बहुत बुरा मालूम होता था। नेताजी के स्राने के बाद स्थिति एकदम बदल गई। जापानियो पर नेताजी का इतना श्रिधिक प्रभाव पड़ा कि उनकी सलाह लिये विना कोई भी नया कदम नहीं उठाया जाता था। यदि में भूलता नहीं, तो वर्मी नेता भी वर्मी के बारे में नेताजी से प्रायः सलाह-मज्ञवरा करने आया करते थे। पूर्वीय एजिया के पराधीन थ्रौर पद-दलित सभी लोगो के लिए थ्राप एक बीर नेता थे। 'महानता' तो जन्म के साथही मिलने वाला एक सद्गुण है। इसकी पैदा करना प्रायः ग्रसम्भव ही है। लेकिन, इस महानता को विकसित

करने के लिए भ्रनेक सहायक सद्गुणों का उपार्जन करना भ्रावश्यक है नेताजी ने उन सबका उपार्जन बड़ी ज्ञान के साथ किया था । ग्रापर्क 'महान्' वनने में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा अंग्रेजो के स्वार्थपूर्ण ग्रौर भ्रमपूर्ण प्रचार से ग्रापने सबको सावधान रिकया । श्रंग्रजो की चालो को पूरी तरह समक्रने वाले आप श्रकेले ही व्यक्ति थे। जापानियो के साथ श्रापका बहुत गहरा सम्बन्व था और आप सदा ही उनके निकट सम्पर्क में रहते थे। लेकिन, उनमे सतर्क भी पूरी तरह रहते थे। जापानी राजनीतिज्ञो ग्रीर युद्ध-विज्ञो के साव जब भी कभी मतभेद पैदा होकर, कोई वहस छिड़ जाती, तो हम हमेशा ही वाजी मार ले जाते थे। "त्राजाद हिन्द सरकार" की स्यापना करना नेता जी का सबसे दडा चतुराई का काम था । ग्रन्तर्राष्ट्रीय वृष्टि से इसका महत्त्व श्रीर भी श्रधिक था। श्राजाद हिन्द सधके लिए श्रपने दुइमनों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना श्रौर पूर्वीय एशिया <sup>हे</sup> राष्ट्रों के साथ समानता के नाते व्यवहार करना सम्भव न था। इसकी **आर नताजी का घ्यान गया श्रोर श्रापने श्राजाद हिन्द सरकार** की स्थापना की । हालांकि पदाविकारी श्रोर कार्यकर्ता सब पुराने ही लोग रहे, किन्तु घटन दवाने के साथही सारा नक्शा बदल गया। हम प्रपन को श्राजाद राष्ट्र के नागरिको की तरह सर्वया श्राजाद श्रोर उन्दे समान समकते लग गए। नौ राष्ट्रो ने हमारी सरकार की स्वतन्त्रसता को स्वीकार किया। हमारी सरकार की स्थिति हालाकि दारणािंवयाँ की सरकार की सी या, तो भी हमारे श्रविकार और मान-मर्यादा तपा प्रतिष्ठा में कुछ भी श्रन्तर न या।

एक बार जापानियों ने यह सुक्ताव पेश किया कि जापानी सेना चूंकि श्राजाद हिन्द सेना से श्रीधक होशियार है, इसलिए जब भी आजाब हिन्द सेना के श्रफपर अपने समान दर्जे के जापानी श्रफपरों से मिलें, तब उनकी पहले उनका श्रीभवादन करना चाहिए। नेताओं उस पर सहसा गरम हो गए। श्रापन कहा कि "इसका मननब तो यह हुमा कि धाजाद हिन्द सेना का दरजा जापानी सेना से नीचा है। ऐसा कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोनों को एक साथ-दूसरे का श्रमि-बादन करना चाहिए।" जापानियो ने वैसा करना स्वीकार कर लिया।

पूर्वीय एशिया में केवल आजाद हिन्द फीज ही थी, जो जापानियों के सैनिक कानून के श्राधीन न थी। जापानियों ने कई बार नेताजी के सामने यह सुकाव पेश किया कि श्राजाद हिन्द फीज पर जापान का सैनिक कानून लागू किया जाना चाहिए। नेताजी ने इससे साफ इनकार कर दिया। श्रापका कहना था कि श्राजाद हिन्द सेना सर्वथा स्वतन्त्र सेना है। अन्त में मामला टोकियो पहुंचा। वहां नेताजी के पक्ष में फैसला हुशा। जब भी कभी मौका श्राया, नेताजी ने इस पर पूरा जोर दिया कि श्राजाद हिन्द फीज केवल हिन्दुस्तान की श्राजादी के लिए लड़ेगी श्रौर वह कभी भी जापानियों के हाथ का खिलौना न बनेगी। दो बार जापानियों ने आजाद हिन्द फीज से अपना काम लेना चाहा। एक खार तो श्रगस्त १९४४ में, चुम्पोन में स्यामियों के विरुद्ध श्रौर दूसरी बार मार्च १६४५ में बिमयों के विरुद्ध, जब कि बर्मी राष्ट्रीय फीज ने जापानियों के विरुद्ध विद्रोह किया था। दोनों ही बार नेताजी ने साफ इनकार कर दिया।

अपनी स्वतन्त्र स्थित वनाये रखने के लिए नेताजी ने कभी भी जापानियों से ऐसी कोई सहूलियत नहीं मांगी, जो पूर्वीय एशिया के हिन्दुस्तानियों से मिलनी संभव थी। जापानियों द्वारा सहायता के प्रस्ताव पेश किये जाने पर भी नेताजी उसे लेने को सहमत न हुए। युद्ध-सामग्री के प्रलावा कोई थ्रौर सहायता उनसे नहीं की गई। आपने हिन्दुस्तानियों ने साफ-साफ कह दिया कि जब तक हम स्वयं श्रपनी सहायता कर सकते हैं, तब तक किसी दूसरे से कोई सहायता न मागी जायगी। श्रापकी इस सचाई का लोगों पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि हिन्दुस्तानियों ने अपना सर्वस्व थ्राप पर न्यों छावर कर दिया। धन-जन श्रोर अन्य साधनों के लिए जब भी कभी श्रापने श्रपील की, तब सदा ही लोगों से जितना

श्रापने मांगा, उससे कहीं श्रधिक लाकर उनके चरणों में उपस्थित कर दिया। "सवस्व बिलदान" को श्रनक हिन्दुस्तानियों ने श्रपने लिए श्रादशं वना लिया। किसा श्रनिश्चित घ्यय के लिए सर्वस्व बिलदान या न्योछा-वर करना बहुत की किठन है; किन्तु पूर्वीय एशिया के समस्त हिन्दु-स्तानियों ने, सभी जातियों श्रीर सम्प्रदायों के लोगों ने, अपना सर्वन्व नेताजी के चरणों में भेंट चढ़ा दिया। अपनी किस्मत भी आपके हाथों में देकर वे श्रापके श्रादेश की प्रतीक्षा में रहने लगे।

'स्पष्टवादिता' श्रापका एक और गुण था, जिसका फौज के श्रफसरो और सैनिको पर एक-सा श्रसर पड़ा। एक बार कुछ अफसरो ने श्रापसे पूछा कि जापानियों के सामने हमारी क्या स्थिति है ? ग्रापने कहा कि "जहां तक जापानियो का अपना सम्वन्व है, वे यह खूव जानते है कि जब तक श्रंग्रेज हिन्दुस्तान में वने रहते है, तब तक पूर्वीय एशिया में उनका बना रहना संभव नहीं है। हिन्दुस्तान को सनिक श्रहा बनाये रखकर वे उन पर निरन्तर आक्रमण करते रह सकते है और यह उनके साम्राज्य के लिए कितना बड़ा खतरा है ? इसलिए श्रपने स्वार्थ के लिए जन्हे श्रंग्रेजो को हिन्दुस्तान से खदेड़ना ही होगा। इसलिए दे हमारी नहायता करके हम पर कृपा नहीं कर रहे हैं। हिन्दुस्तान से श्रंग्रेजों को खदेउने में हम दोनों का एक-सा स्वार्थ है। उन्हें प्रवनी सुरक्षा के लिए और हमें प्रपने देशकी आजादी के लिए ऐसा करना है।" श्रापन यह भी कहा कि "मुभे जैसे श्रंग्रेजो पर भरोसा नहीं है, वैसे ही मुने जापानियो पर भी भरोता नहीं है । श्रपने देश की आजादी के लिए फिसी को किसी पर भी फुछ भी भरोता नहीं करना चाहिए । हम कमज़ीर है। इसलिए हर कोई हमारा शोषण करना चाहता है। जापा-नियों के विक्वासघात से बचे रहने का सुनिध्चित उपाय प्रपनी शक्ति का स्वयं निर्माण करना है । जापानियों से हमें किसी संरक्षण की साग नहीं करनी है। हमारा सुनिध्चित नंरलण हमारी श्रपनी ही दापित है। हिन्दुस्तान में जाने पर यदि हमने यह देशा कि जापानी श्रंग्रेजों के

विरुद्ध श्रोर श्रावश्यकता पड़ने पर जापानियों के विरुद्ध भी लड़ने को तय्यार रहना चाहिए।

युद्ध-सचालन की दृष्टि से दोनों फौजों की रीति-नीति में श्रिधक श्रन्तर न होने पर भी दोनो अलग-अलग मोर्ची पर तैनात थीं। ग्रपने मोर्ची पर श्राजाद हिन्द फौज लड़ाई का संचालन करने में सर्वथा स्वतन्त्र श्रीर स्वाधीन थी। जापानियो का वहां किसी भी प्रकार का कुछ भी नियत्रण न था। "आल इण्डिया रेडियो" पर से श्राजाद हिन्द फौज को जापानियो को कठपुतली कहा जाता था। इस पर नेताजी कहा करते थे कि ब्रिटिश श्रीर फांसीसी सेनाय फांस में जनरल ईसनहोबर की कमान में लड़ रही है। यदि वे श्रमरीकनो द्वारा सवालित युद्ध-नीति को स्वीकार कर सकती है, तो आजाद हिन्द फौज की श्रालोचना क्यों की जाती है?

जापानियों का साथी वनने पर भी नेताजी की काफी आलोचना की जाती थी। इस पर नेता जी कहा करते थे कि यदि पहले युद्ध में फ्रंग्रेजों न जापानियों को साथी बनाने में कोई संकोच नहीं किया श्रौर उनकी वे इतनी प्रशंसा करते रहे, तो वे श्राज किस मुंह से हमारी श्रलोचना कर सकते हैं?

सिंगापुर में ब्रांत ही नेता जी ने फौज की कमान अपने हाथों में छे ली। आपने "सिपहसालार" का पद इसलिए स्वीकर किया था कि आप जानते थे कि सुयोग्य नेता के नियन्त्रण के विना सेना का संगठन एवं संचालन नहीं हो सकता। बाद में ब्राप ब्रजाद हिन्द सरकार के प्रधान प्रथवा राष्ट्रपति बनाये गये, किन्तु फौज के सिपहसालार भी ब्राप बने रहे। सिपहसालार की हैसियत से वे फौज के हर आदमी ब्रौर अफसर का सहज ही विज्ञेष ध्यान रखा करते थे। सभी प्रदेशों में अनेक द्रांना कैम्प खोलने का ब्रापने आदेश जारी किया था। इनके खोलने का लक्ष्य ब्रजाद हिन्द फौज को सुशिक्षित ब्रौर सुसगठित बनाना था। फौज के लोगों में स्वेच्छा से बलिदान करने की जो ब्रदम्य राष्ट्रीय भावना

पदा हुई थो, वह आपके ही नेतृत्व का परिणाम थी। उनमें अधिकाश देश की आजादी के लिए अपने खून की अन्तिम बूंद तक देने को तैयार थे। फींज के पास शस्त्रास्त्र की बहुत कमी थी। इस समस्या को हम पूरी तरह हल नहीं कर सके, जापान इस दृष्टि से स्वयं भी कुछ सम्पन्न न था श्रौर उसके कारखाने उसकी अपनी ही जरूरतें पूरी करने में समर्थ थे। हमारे पास ऐसा प्रदेश कहाँ वा जहां कि हम रूपने कारखावे खड़े करते। शहीद द्वीप सैनिक दृष्टि से ऐसे कारखानों के शिए उपयुक्त न या फिर भी नेताजी ने सेना की जरूरतो को पूरा करने में जुछ भी उठा न रखा। फौज में भरती होने के लिए नागों में इतना अविक उत्साह था कि उसका विस्तार तथा विकान वहुत तेजी के साय हुआ और शस्त्रास्त्र तथा युद्ध-सामग्री की आवश्य-कता की कभी भी पूर्ति न हो सकी । इसिलए ब्राजांद हिन्द फौज में भरती होने वालो को नेताजी कहा करते थे कि संसार के इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है, जब कि किसी भी कान्तिकारी फौज के पास भरपूर युद्ध-सामग्री तथा अन्य सामान रहा हो। स्वदेश की आजादी के इस युद्ध में शामिल होने वालों को भूछ-प्यास, तंगी-तकलीफ और अन्त में मात का भी सामना करना पड़ेगा। जो हिम्मत के साय इस संकड का सापना करने को तथ्यार हो, वे ही मेरा साय दें। मृत्यु से पहले हर सैनिक नेताली की सेवा में "जयहिन्द" का श्रमिवादन भेजा करता या । भूत-स्यान तंगी-पकलीफ और मृत्यू तक की कुछ भी परवाह न कर हममें से हर एक ब्राजादा की भावना मे प्रमुखाणित होकर आगे बट्ता या श्रीर भवानक-से-भवानक मुसीवत में भी पीछे पैर हटाने का दिचार नक न करता या । यही भावना यी, जिससे सद हिन्दुस्तियो ने नये जीवन का संचार हो गया या। नेताजी अपना आवा नमा नागीन काम-काल में धीर धाषा समय फीली काम-काल में लगाया करते थें ' नम कामों को धाप बहुत गहराई और दारीको ने देखा करते थे। नव र्फन्मों का प्राप न्ययं विरोधण कन्ते तीर नय कीश कामो में सा

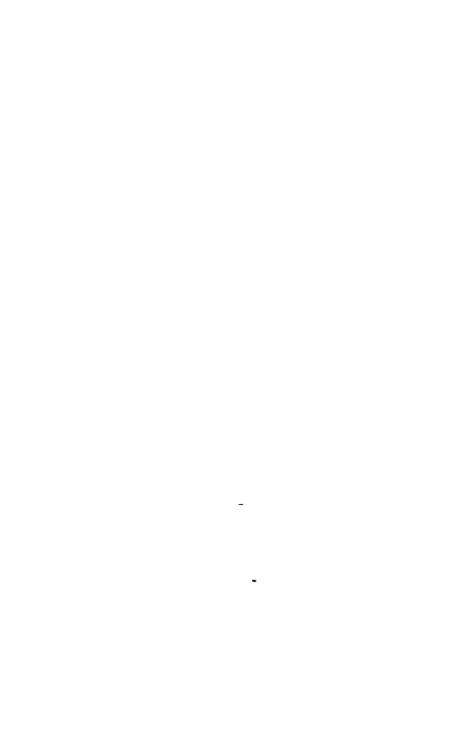

खूब दिलचस्पी लेते थे। कूटनीतिक श्रीर सेनापित के सब गुण श्रापमें विद्यसान् थे। इतनी भारी जिम्मेवारी को निभाते हुएभी श्रापने कभी भी अपने किसी भी काम की उपेक्षा नहीं की। सब परेडो तथा प्रदर्शनो में ज्ञाजिल होने और सोचें की ब्रोर फूच फरने वाली सेनाओं को स्वयं विदाई देने में श्राप कभी न चूकते थे। सब मन्त्रियो और उच्च श्रफसरों के साथ उपस्थित होकर प्राप श्रफसरो श्रौर सैनिकों को विदाई दिया करते थे। उनके नेता को याला पहनाकर अपने हाथो से सम्मानित करना, अन्य श्रफसरो से हाथ मिलाना श्रीर ट्रेन के विदा होने पर कर-तल व्वित से सबके प्रति जुभकामना प्रगट करना आपका स्वभाव बन गया था। प्रपने इस व्यवहार से पापने सबके हृदयों में प्रपना स्थान बना लिया था। सब यह समकते हुए मोर्चे की छोर कूच करते थे कि नेताजी की सद्भावनाएं और शुभकाननाएं उनके साथ है। मुक्ते याद है कि मुक्ते भी कई बार बड़े सबेरे नेताजी के साथ ऐसे समारोहों में शामिल होने का सौभाग्य मिला था। एक बार सवेरे के समय इतना अंघेरा था कि कुछ ही दूरी पर खड़े हुए आदमी का दीखनाभी मुक्किल था, फिर भी नेता जी स्टेशन पर आकर उपस्थित हो गये। जैसे ही सैनिकों को मालूम हुन्ना कि उनके सिपहसालार स्टेशन पर उपस्थित है. वैते ही "इनकलाव जिन्दावाद," "नेताजी जिन्दावाद," "श्राजाद हिन्द जिन्दाबाद" ग्रौर "चलो दिल्ली" के नारो से स्टेशन गूँज उठा । गाड़ी के चलने के समय तक नेताजी वहाँ उपस्थित रहे । नेताजी का यह स्थिर श्रादेश था कि श्राजाद हिन्द फौज का कोई भी आदमी विना पूर्व सूचना के कही जा नहीं सकेगा । यातायात की सारी टयदस्या जापानियों के हायो में थी; किन्तु आजाद हिन्द फौज को ले जाने वाली गाड़ी तब तक नही चल सकती थी, जब तक कि नेताजी उसका निरीक्षण नहीं कर लेते थे। कोई भी जनरल यह काम कर सक्ता था त्रथवा श्रपने किसी भी स्टाफ के श्रफसर की नेताजी इस काम के लिए भेज सकते थे; किन्तु नेताजी दिनभर काम में लगे रहते,

विविध कार्यो को सम्पन्न करने में व्यस्त रहने और मन्त्रि-मण्डल की वैठकों में शामिल होने पर भी, यहां तक कि ठीक भोजन के बाद भी, फीजों को विदाई देने के लिए दूर-से-दूर स्टेशन पर भी, जाने को सदा ही तय्यार रहते थे। इसका श्रसर यह होता था कि हर श्रादमी पूरे सन्तोष तथा उत्साह के साथ अपने काम के लिए विदा होता था श्रोर अपने जीवन की आहुति देकर भी अपना काम सम्पन्न करने को तय्यार रहता था। मोर्चे पर लड़ने वाला हर श्रादमी पूरे साहस श्रीर दृढ़ता के साय शत्रु का मुकावला करता था। श्राजाद हिन्द फौज के जनरलों और श्रफसरो ने जिस चतुराई के साथ युद्ध के मोर्चे पर सेना का सचालन किया, उससे उन्होने यह सिद्ध कर दिया कि वे आजादी के लिए खडी की गई सेना के सच्चे अर्थों में सिपाही है। हमारी फौज के श्रफसरों श्रोर सिपाहियो का कार्य-तत्परता पर जापानी फौज के लोग भी चिकित थे। हमारा दुश्मन हमसे सद वातो में बढा-चढ़ा था । हमारी फीजो को सर्वया विपरीत परिस्यितियों और प्रतिकृत श्रवस्यास्रो का सामना करने को लाचार होना पड़ा। उनको श्रपनी पीठ पर भारी वाभ लादना पड़ा, लम्बे पड़ाव पार करने पड़े, लम्बा समय भूल तया प्यास में विताना पड़ा और भयानक संकटो का सामना करना पटा। यह सब हसते-खेलते सहन किया गया। श्रानाद हिन्द फौज ने वडी भारी मुसीवत श्रीर संकट को गगनभेदी नारे लगाते हुए पार किया। विघ्न-वाघात्रो को पैरो तले जुचलते हुए उसने सफलता के मार्ग की श्रोर कूच जारी रखा। यह सब नेता जी के स्कूर्तिप्रद नेतृत्व श्रीर हमारे श्रफसरो के श्रथक परिश्रम का ही परिणाम था । सफलता एक चीज हैं; फिन्तु उसके लिए किया जाने वाला शानदार प्रयत्न उससे भी व्यधिक बड़ी चीज है। नेता जी ने तलवार के जोर से देश को स्वामीन एवं स्यतन्त्र फरने का प्रयत्न किया। भले ही उसमें वे सफत न हो सर्वे , किन्तु श्रपना लक्ष्य उनके सामने बिलकुल स्पष्ट या । हम बाहर से स्यदेश ो स्वतन्त्र करने में सफल नहीं हो सके; किन्तु हमने देखा कि देश <sup>के</sup>

भोतर उसके लिए एक श्रौर वैसा ही भोषण युद्ध चल रहा था। हममें से हर एक यह जानता है कि हमारे सारे प्रयत्न विल्कुल ही व्यर्थ नहीं गये। हमने स्वदेश से बाहर श्रयना काम एक महान् नेता के नेतृत्व में शुरू किया था श्रौर श्रब श्रपने देश में श्रपना काम जारी रखने के लिए हमारे सामने वैसे ही महान् नेता उपस्थित है। हम एक मोर्चे पर जरूर पराजित हुए हैं, किन्तु युद्ध हम नही हारे हैं। श्रव उसका श्रन्तिम श्रध्याय हिन्दुस्तान मे परिखत जवाहरलाल जी नेहरू के नेतत्व में लिखा जा रहा है। हिन्दुस्तान लौटने पर हमने यह श्रनुभव किया कि हमने युद्ध नहीं हारा । श्राज नेताजी हमारे साथ नहीं हैं, किन्तु उनको दी हुई या पैदाको हुई भावना हमारे साथ है। उनके श्रधूरे काम को हम अपने रुधिर की अन्तिम वूंद देकर भी अवश्य पूरा करेगे। हममें से हर एक ने, भले ही वह सैनिक या नागरिक था, श्रपना सर्वस्व देकर विजय के प्राप्त होने तक युद्ध जारी रखने की शपथ ली हुई है। चाहे जो हो, हम यह नहीं भूल सकते कि नेताजी एक महान् व्यक्ति, एक कुशल राजनीतिज्ञ श्रौर एक वहाद्र सेनापति थे। हम श्रपने नेता को श्रौर उस द्वारा कायम किये गए श्रादर्श को कभी भी भूलेंगे नहीं। उसी श्रादर्श को श्रपने सामने रखकर हम निरन्तर श्रागे वड़ते जायंगे श्रीर स्वदेश की श्राजादीके युद्ध को वरावर जारी रखेंगे।

नेताजी ने सिंगापुर की सार्वजनिक सभाओं मे जो भाषण दिये, उनमें से एक में जो घटना घटी उसको मैं कभी भी भूल नहीं सकता। ग्रपना भाषण समाप्त करने के बाद नेताजी ने फरड के लिए श्रपील की। हजारों श्रादमी चंदा देने के लिए सामने श्राये। नेताजी के सामने एक लम्बी पंक्ति यन गई। हर श्रादमी श्रपनी वारी पर मंच के ऊपर जाता श्रीर नेताजी के चरणों में श्रपनी श्रद्धा श्रीर सामर्थ्य के श्रनुसार भेंट चढाकर नीचे उतर जाता। वहुत वही-वड़ी रकमे दान में दी जा रही थीं। मैंने सहसा देखा कि एक मजूर स्त्री श्रपना चन्दा देने के लिए मंच के ऊपर चढ़ी। उसकी श्रांखों से श्रांसू वह रहे थे श्रोर सिर दकने

जेल में वंद कर दिया गया, तो उससे लाम क्या होगा? हिन्दुस्तान को आजादी के लिए एक ही मार्ग है कि कोई नेता यहां से भाग निकले, हिन्दुस्तान के बाहर जाकर वह एक सेना खड़ी करे और उस सेना को साथ लेकर हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया जाय। मैंने ऐसा कहते हुए गैरीबाल्डी और जनरल फ्रांको के उदाहरण भी उनके सामने पेश किये।

महात्मा जी ने कहा कि इस प्रकार श्राजादी हासिल कर सकने में मुक्ते यकीन नहीं है। यदि कहीं इस प्रकार देश को आजाद करने में श्राप सफल हो गये, तो गान्यो जी ने कहा कि, में पहला व्यक्ति हो जंगा जो आपको ववाई दूंगा। इससे मैंने यह अनुभव किया कि जो सत्साहम में करने जा रहा हूं, उसके लिए महात्मा जी का आशीर्वाद मुक्ते प्राप्त है श्रीर मेरा यह दृढ विश्वास था कि देश का इसी प्रकार आजार किया जा , सकेगा।

महायुद्ध शुरू हुआ श्रौर जैसे कि नेता जी ने कल्पना की थी, वे तव जेल के सींकचों के पीछे बंद थे। जेल से बाहर आना उनके लिए एक विकट समस्या थो। नेताजी ने हमें वताया कि श्रापने कई दिनों तक इस प्रकार विचार किया श्रीर श्रन्त में आपने यह निश्चव किया कि गैरकानूनी नजरदंदी के विरोध में भूछ-हड़ताल की जाय। एक बार उसको शुरू करने के वाद, आप जानते थे कि, उसको बीच में नहीं छोटा जा सकेगा श्रौर श्रग्रेजो ने यदि श्रापको रिहा न किया, तो आपको चाहीद यतीन्द्रनायदास की तरह जेल में ही प्राण छोड देने होगे। घ्रग्नेजों के स्वनाव को देखते हुए जेल में ही प्रापोत्सनं हो जाने की सभावना श्रधिक थी। ग्रापने वताया कि फिर भी मै संकट में कूद पटा ग्रीर मैने भूत-टडताल शुरू कर दी। फुछ दिन तो अंग्रेज प्रविकारी टस-से-मस न हुए और ऐमा मालूम होने लगा कि वे बिलकुल भी भुकेंगे नहीं। जेल-सुपरिटेण्डेण्ट ने मुक्ते समकाया कि इसका कुछ भी परिणाम न निकलेगा। मैने फुछ भी घ्यान न दिया। बारह दिन बाद मेरी हानत बहुत चिन्ता-जनक हो गई। जेल-ग्रविकारियं हाय-पर फूल गये। सूम्हे रिहा किया गया और मैं घर लाया गया। यहां लाये जाने के बाद हिन्दुस्तान से भागकर किसी घुरी राष्ट्र में जाने की योजना बनाई जाने लगी

घर पर पुलिस और खुफिया पुलिस का जबरदस्त पहरा था। गैर-सरकारी तौर पर पता चला है कि पुलिस विभाग के लगभग ६२ ग्रादमी घर की निगरानी पर तैनात रहते थे। ग्रापने ग्रपन को सोने के कमरे में कई दिन तक बंद रखा और सिर्फ भोजन करने के लिए एक छोटी भांजी के ग्राने के अलावा सबका भीतर ग्राना-जाना बंद कर दिया। उस कमरे के भी दो हिस्से कर दिये गए थे। परदे के पीछे का हिस्सा प्रार्थना के लिए और प्रगला हिस्सा सोने व लाने के काम के लिए था। ग्रन्त मे ग्राप पहरेदारों की ग्रांखों में घूल भोंककर कैसे घर से निकल भागे और कैसे प्रफगानिस्तान पहुंच गये—यह ग्राज भी गुफ्त रहस्य बना हुआ है।

श्रफगानिस्तान से वहां के जर्मन राजदूत की सहायता से श्रापने जर्मनी जाने का इन्तजाम किया, वहां जाकर श्राप हिटलर से मिले श्रीर श्रापने उसके सामने जर्मन श्रधिकृत यूरोप में रहने वाले हिन्दुस्तानियो तथा हिन्दुस्तानी युद्ध-विन्दियों की एक सेना खड़ी करने का अस्ताव पेश किया। १६४२ के जनवरी मास के शुरू में जर्मनी में 'फ्री इण्डिया लेजान" के नाम से श्राजाद हिन्द फौज खड़ी की गई।

पूर्वी एशिया में महायुद्ध की आग भड़कने पर आप बालन-स्थित जापानी राजदूत से निले और उसको आपने कहा कि वह जापान सरकार को जापान-अधिकृत देशों में रहने वाले हिन्दुस्तानियों और युद्ध-बन्दियों में से वैसी ही फौज खड़ी करने के लिए प्रेरित करे। जापान सरकार को यह विचार बहुत पसन्द आया और पूर्वीय एशिया में हिन्दुस्तानियों की फौज खड़ी करने का काम शुरू कर दिया गया।

जापानी मेजर जनरल (जो कि तब कर्नल ही थे) पामायोना, जो बर्लिन के जापानी दूतावास में एक अफसर थे, नेता जी को पूर्वीय एशिया में आजाद-हिन्द फीज के संगठित किये जाने के बारे में सब समाचार देते रहते थे। मई १६४३ में जब नेताजी जापानी पनडुब्बों ते पेनांग पहुंचे थे, तब मेजर जनरल पामायोना भी श्रापके साथ आपे हैं श्रीर उनको ही जापानियों श्रीर हिन्दुस्तानियों के बीच मध्यस्यता करं वाले संगठन शिकारी-विक्यान का अध्यक्ष बनाया गया था।

इस प्रकार देश की आजादी के लिए लड़ने वाली फौज खड़ी करं का विचार नेताजी को सूझा ग्रौर उसको आपने पूर्ण रूप दिया।

प्रस्तुत पुस्तक का प्रधान विषय पूर्वीय एशिया में घटी हुई घटनारं हैं। में सचाई श्रौर ईमानदारी के साथ उन सब घटनाओं का वर्ण करना । चाहता हूं। उनमें मुख्य घटनायें ये हैं—जनरल मोहनितह के नेतृत्य में पहली श्राजाद-हिन्द फौज का संगठन होना, उसका भंग किया जाना, मिलिटरी च्यूरों के डाईरेक्टर मेजर जनरल (तब लेपिटनें जनरल) जे० के० भोसले के आधीन उसका पुनर्गठन किया जाना, नेताजी का श्रागमन, वर्मा के युद्ध में श्राजाद-हिन्द फौज का हिस्सा भौर श्रन्त में रंगून में श्रग्रेज सेना के सामने आतम-समर्पण।

#### १ त्राजाद-हिन्द फौज के संगठन का श्रीगरोश

श्राजाद-हिन्द फौज के वास्तविक संगठन की चर्चा फरने से पहले जन कारणों पर कुछ प्रकाश डालना ज्रूरी है, जिनसे हिन्दुस्तानी श्रफसर और सिपाही जसमें शामिल होने को प्रेरित हुए।

#### २ कमीशन-प्राप्त हिन्दुरतानी अफसर

हिन्दुस्तानी फीज को जब हिन्दुस्तानी बनाया जाने लगा या ग्रीर देहरादून में सैनिक विद्यालय की स्थापना की गई थी, तब कमीशन प्राप्त करने के लिए अतने याले जमीदवारों को कहा जाता था कि हिन्दुस्तानी फीज के ग्रेपेज अफनरों के समान ही वेतन, भत्ता, रहने की सुविधा और वरना भावि दिया जायगा। लेकिन, १ नमें से एक भी बात पूरी नहीं की गई। हिन्दुस्तानी दुकिंडयों पर उनको केवल पलटन-कमांडर वनाया जाता था, जब कि गैर हिन्दुस्तानी फौजों में नीचे दरजे के श्रंग्रेज श्रकसरो के हाथों में भी कम्पनियो की कमान दे दी जाती थी। उसी दरजे के कमीशन-प्राप्त हिन्द्स्तानी श्रफसरो का वेतन भी विटिश श्रफसरो की श्रपेत्ता बहुत कम था। इसका कारण यह बताया जाता था कि श्रंग्रेज श्रफसर श्रपने घरों से दूर श्राकर काम करते है। कमीशन-प्राप्त हिन्दुस्तानी अफसरो को जब मलाया भेजा गया, तब उन्होंने यह दावा पेश किया कि, वे भी श्रपने घरो से दूर श्राकर काम कर रहे हैं, इसलिए उनको भी बिटिश श्रफसरो के समान वेतन मिलना चाहिए। उनकी मांग पर कुछ भी ध्यान न दिया गया। उनको जो वेतन मिलता था, वह लैंफिटनैंग्ट के लिए लगभग चार सौ होता था, जव कि एक श्रंग्रेज लैफ्टिनैएट को छः सौ के लगभग मिलता था। एक ही दुकड़ी से एक ही पट पर नियुक्त किये जाने पर भत्ते से भी काफी श्रंतर होता था। उदाहरण के लिए एडजूटैंग्ट क्वार्टर मास्टर के पद के लिए अंग्रेज अफसर को एक सौ रुपया मिलता था और हिन्दुस्तानी श्रफसर को सिर्फ साठ रुपये दिये जाते थे । इस प्रकार हिन्दस्तानियो को सदा ही निचले दरजे पर रखा जाता रहा। इस पर उनमे काफी

मलाया मे अधिकतर क्लबों में हिन्दुस्तानियों को सदस्य तक न होने दिया जाता था। अंग्रेज अधिकारी सदा ही हिन्दुस्तानियों को यह बताने की कोशिश किया करते थे कि वे वहां के लोगों के जान-माल की रचा करने आये हैं। उनमें यूरोपियन भी शामिल थे, किन्तु अपनी रचा के लिए वहां जाने वाले हिन्दुस्तानियों को वे अपने क्लवों में शामिल नहीं होने देते थे।

श्रसन्तोष पैदा हो गया।

फिडरेट्ड मलाया स्टेट्स के रेलवे-श्रिधकारियों ने एक हुन्म जारी किया हुश्रा था कि एशिया के लोग यूरोर्पियन के साथ एक डिट्वे में यात्रा नहीं कर सकते। एक ही फोज में एक ही श्रोहटे पर नियुक्त हिन्दुस्तानी भी यूरोपियन के साथ यात्रा नहीं कर सकता था।

एक हिन्दुस्तानी सिपाही को मलाया में केवल २१) प्रतिमास मिलते थे। श्रोर श्रंप्रेज सिपाही को ७१) के करीव मिलता था। लढाई में श्राम तौर पर हिन्दुस्तानी सिपाही श्रंप्रेज सिपाही से कहीं श्रधिक वहादुरी से लडता था इसलिए वेतन में यह भारी श्रंतर बहुत श्रखरने वाला था। उस पर काफी श्रसन्तोप श्रोर नाराजगी जाहिर की जाती थी। भोजन, रहन-सहन श्रोर साधारण व्यवहार में श्रोर भी श्रधिक भेद-भाव एवं पचपात से काम लिया जाता था। हिन्दुस्तानी श्रामतौर पर यह सोचा करते थे कि वे श्रंप्रेज टामी से कही श्रधिक हिम्मत श्रोर वहादुरी से लड़ि हैं, तोभी उनके साथ सौतेली मां का-सा व्यवहार क्यों किया जाता है ?

महायुद्ध के शुरू होते ही हिन्दुस्तानी नेताओं ने एकमत से उसको साम्राज्यवादी युद्ध कहा था, जिसका उद्देश्य ग्रंग्रेजो द्वारा ग्रपने निहित स्वार्थों की रचा करना था। ऐसे युद्ध में हिन्दुस्तान कुछ भी हिस्सा लेना नहीं चाहता था। उन्होंने यह भी मांग की थी कि उसमें हिन्दु-स्तानी फौजों से काम लिया जाना चाहिए । फौज पर उनका कोई कावृ न था। इसलिए श्रंयेन जब श्रीर नहां चाहते, तव वहां उससे काम को लेते थे। श्रंग्रेज हिन्दुस्तानी सिपाही से कहा करते थे कि यह युद्ध धुरी राष्ट्रों के हाथों से प्रजातन्त्र श्रीर श्राजादी की रचा करने के लिए लडा जा रहा है। शुरू में सोधे-सादे हिन्दुस्तानी सिपाही ने इस पर यकीन कर लिया; किन्तु धीरे-धीरे उसकी इस पर सन्देह होने लगा। विदेशों में जाने पर जब उसने श्रपने प्रति भेद-भाव श्रौर पत्तपात का सल्क होते देखा, तब वह सोचने लगा कि जिनकी श्राजाटी के लिए यह श्रपना खुन बहा रहा है, वे ही उसके साथ ऐसा सल्क क्यों करते हैं ? तव उसे पता चला कि वह तो एक गुलाम है, जिसे श्रपने मालिक के मान्राज्य की रहा के लिए श्रपना ख्न बहाना पढ़ता है श्रीर इस प्रकार वह थपना गुलामी के बंधन थपने ही हाथों मजबूत बनाने में लगा हुशा है। िन्दुस्तानी सिपाही के मन में यह उधेए-शुन चल रही थी कि इस

बीच सिंगापुर के ग्रभद्य दुर्ग का पतन हा गया। तव उसने यह साचा
ि कि यदि उसको प्रजातन्त्र और श्राजादी की रक्षा के लिए लड़ना ही है,
तो वह ग्रपने प्रजातन्त्र और श्राजादी की रक्षा के लिए क्यों न लड़ें
ि सिंगापुर के पतन के समय श्रिवकाश हिन्दुस्तानी सिंपाहियों की मनोभावना इसी दिशा में काम कर रही थी।

मलाया में भगदड़ मचने पर, जिसका सिक्षप्त हाल श्रागे दिया गया है, जब हिन्दुस्तानियों ने देखा कि गोरे लोग एशिया के निव सी जापानियों के सामने श्रपनी जान बचाने को कैंसे भागते फिरते हैं, तब उनकी नजरों में श्रंग्रेजों की प्रतिष्ठा श्रीर भी कम हो गई श्रीर उनके दिल में से जातिगत हीन भावना का सर्वथा अन्त हो गया। उन्होंने साचना शुरू किया श्रीर उनका यह सोदना बिलकुल ठीक ही था कि वे वेसे ही श्रच्छे सिपाही हैं, जैसे कि टामी हैं श्रीर उनकों भी श्रंग्रेजों की तरह सर्वथा स्वतन्त्र श्रीर स्वाधीन होने का पूरा अधिकार है।

#### ३ मलाया का पतन

जापानियों की गति-विधि से यह बिलकुल स्पष्ट था कि पूर्वीय एशिया में भी महायुद्ध की आग फैले बिना न रहेगी। फिर भी मलाया में रहने प्राले अंग्रेज अधिकारी, फौजी और गैरफौजी दोनो ही, अपने को सर्वथा सुरक्षित माने हुए थे। इसलिए मलाया की रक्षा के लिए किये गए प्रयत्न पूरे मन के साथ नहीं किये गए थे। वहां भेजी गई फौजें और उनके पास की युद्ध-सामग्री स्थित को देखते हुए सर्वथा प्रपर्याप्त थी। सिगापुर के पतन पर मि० चिंचल ने पालंमेण्ट में यह कबूल किया था कि मलाया में फौज और युद्ध-सामग्री, विशेष कर हवाई सामान पर्याप्त मात्रा में इसलिए न भेजा जा सका कि उसकी अन्य स्थानों में कहीं श्रिषक जरूरत थी। युद्ध का जब सामना करना पटा. तब सब घबरा उठे और अन्त तक यह घबराहट बनी रही।

ध्रंग्रेजी फौज के कमाण्डर इन चीफ एयर म । शंलबुक्स पोपहम ने

मलाया की जबरदस्त रक्षा के लिए हवाई फोंज को सब हवाई प्र पर जहाँ-तहाँ तैनात कर दिया था। इसीलिए फोंज को भी इन प्रहुं रक्षा के लिए चारों श्रीर बखेर दिया गया था। जापानियों के नि इस विखरी हुई फोंज का सामना करना श्रीर उसकी पराजित कर श्रासान हो गया। जापानियों के वेग को रोकने के लिए एक जगह फों का इकट्ठा करना श्रंप्रेज कमाण्डर के लिए संभव न रहा। बुक्त पोर् की याजना मजबूत हवाई ताकत के बिना सफल नहीं हो सकती यी उन्नके बिना वह बुरी तरह नाकामयाब रही।

युद्ध शुरू होने के साथ ही बहुत-सी हवाई सेना को निकम्मी के विया गया थ्रोर बाकी को भी जापानियों ने घपना काम नहीं के विया। मलाया की सारी लड़ाई में हवाई सेना कही भी पदाति के का सहायता न कर सकी। जब कि लड़ाई प्रायः जात्मे पर हो यी त लगभग साठ लड़ाकू हवाई जहाज सिगापुर की हवाई फाँज की सह यता के लिए भेजे गये थे। वे सब एक जगह इकट्ठे भी न हो मके विनापुर का पतन हो गया और वे घरे-घराये जापानियों को भेंट के विया गए।

'प्रिस ग्राफ वेल्स' श्रीर 'रिपल्स' नाम के दो जंगी जहाजों के द्व दिये जाने के बाद नौशक्ति तो प्रायः वेकार ही हो गई थी। मानिन किनारे पर हुई साबारण-सी मुठनेड़ के प्रलाबा मलाया में कहीं भी नै सेना ने ग्रपना कर्तव नहीं दिलाया। इस प्रकार हवाई सेना श्रीर नो नेन के बेकार हो जाने से जापानियों के लिए जहां उन्होंने चाहा श्रीर की चाहा अपनी फीज को पहुचाना कठिन न रहा। पीछे हटती हैं

जायानियों के हमड़े का सामना करने के लिए मलाया में पैदत तेन भी काफी न यी। उनमें यान्त्रिक दुर्काड़यां तो यी ही नहीं। इनलिए जागना है को के लिए छंग्रेजी-रक्षा-पित को वेघना मुद्द भी मृदिरन न रहा। फीड़ की बहुन मी टुरुड़ियों को मनाया में ही यन्त्र-एन के

अंग्रेजी फीज की उन्होंने सभी स्वानो पर सहज हा में मात दे डाली।

मुत्तिजत किया गया था, किन्तु मोटर-यान उनके पास बहुत ही कम थ और नये यान्त्रिक-शस्त्रों से काम लेने का भी उन्हें श्रभ्यास न था। रक्षा-पंक्ति के बनाने में अधिक समय लग गया था और उनको सामूहिक तौर पर बड़े पैमाने पर कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। जंगल-युद्ध की ट्रेनिंग की तो प्रायः उपेक्षा ही की गई थी। उनके मुकाबले में जापानी जंगल-युद्ध में पूरे निष्णात थे और उन जंगलों को पार करने में वे सदा ही बाजी मार ले जाते ये, जिनका पार करना श्रंग्रेजी सेना के लिए संभव न होता था। ऐसी चतुर जापानी सेना का मलाया में श्रंग्रेजी सेना को सामना करना पड़ा। उसे न तो आराम मिला और न कुछ राहत ही मिली। जापानी हर समय नई फौज लाकर मैदान में खड़ी कर सकते थे।

#### ४ सहयोग का अभाव

मलाया में जिन अंग्रेज सिविलियनों की हुकूमत कायम थी, वे अपन को खुदा का देटा मानकर फौजियों से सख्त नफरत करते थे। उनको वे गंदगी का घर मानते थे। फौजी अधिकारियों के साथ सहयोग करने के बजाय वे उनके कामों में आम तौर पर अड़चनें पैदा किया करते थे उनके इस हठी और अड़ियल स्वभाव की कुछ वातें ऊपर दी जा चुकी है। मलाया की लड़ाई के दिनों में भी फौजी रेलगाड़ियां आम तौर पर घण्टों रुकी पड़ी रहती थीं। कारण यह होता था कि इजिन की सफाई आदि करने के लिए भी कुली आदि का इन अधिकारियों की ओर से कुछ भी इन्तजाम नहीं किया जाता था। मजूरो या कुलियों के बारे में उन पर कभी भी भरोता नहीं किया जा सकता था।

हवाई, पैदल श्रौर नौ-सेना में भी आपस के सहयोग का नितान्त श्रभाव था। मलाया की रक्षा के लिए जो हवाई सेना सबसे अधिक महत्त्व रखती थी, वह पैदल सेना की हमेशा लपेक्षा किया करती थी। हमे पैदल सेना वाले बहुत बुरा मानते थे। यृद्ध की घोषणा होने पर जब युद्ध शुरू हुआ, तब हवाई सेना का कहीं पता भी न रहा। उत पर इसके लिए तानाकशी किया करते थे। नौ-सेना इतनी नगण्य भी हि उसकी किसी का भी चिन्ता न थी। "प्रिंस ग्राफ वेल्स" भीर "रिपल्स" के इस प्रकार डुबो दिये जाने का कारण ग्रापस के सहयोग का गहीं अभाव था।

हिन्दुस्तानियों, श्रास्ट्रेलियनों और श्रंग्रेजो में जातिनत पक्षणत इतना तोन्न हो उठा था कि आपस में गुत्यम-गुत्या होने और उनमें शस्त्रों तक के इस्तेमाल होने की भी कई घटनायें घट चुकी थीं। युद्ध के दिनों में यह भेद-भाव और भी तीन्न हो गया। परिणाम यह हुन्ना कि सेनामं में सहयोग की श्रपेक्षा मनमुटाव ही श्रिधिक था।

# ५ कमजोर नेतृत्व

मलाया में फोजो नेतृत्व भी निस्सन्देह बहुत कमजोर था। जापानी नी-सेना की टुकड़ियां जब सिगापुर और कोटामार के किनारे पर पहुंच गई, तब श्रंग्रेज प्रफसरों ने सिगापुर के दमतरों में आराम से बैठकर इस पर वहस शुरू की कि मेटाडोर फोजी योजना को कार्य में परिकर किया जाय या नहीं? यह योजना बहुत पहले ही तय्यार कर ती गई यो। इसके श्रनुसार युद्ध होने पर श्रंग्रेजो फोजो को थाईलैंग्ट यानी स्मान में पहुंच कर वहां ही जापानियां का सामना करना था। बहुत के बाद एक नई सुधारी हुई योजना के श्रनुसार काम करने का निश्चय किया गया। इन योजना में न तो बहादुरी से काम किया गया था और न दूरदिशता से ही। अवकचरे मन से तय्यार की गई योजनाओं की तरह यह भी पूरी तरह नाकामयाय रही। फोजी नेतृत्व की कमजोरी को नंने रूप में प्रकट हो गई, जब कि युद्ध होने पर युख्ध हो दिनों में श्रंग्रेजों को एक जनरल श्रीर उसके आधीन तीन त्रिगेट कमाण्डरों को बरदाल रने को लाचार होना पड़ा। एक त्रिग्रेटियर के आधीन सेना को प्रक जापानियों ने खिश्च-भिन्न पर विया, तब यह पागल-सा हो गया। तब जापानियों ने खिश्च-भिन्न पर विया, तब यह पागल-सा हो गया। तब

उसे कई अन्य बिगेडो की सहायता भी दी गई, किन्तु वह हारता ही गया। फलस्वरूप हिन्दुस्तानी सिपाहियो ने जान लिया कि सिंगापुर के पतन का कारण श्रंग्रेजों की ही कमजोरी थी। श्रंग्रेंजों के लिए लड़ने के कारण ही उनको इतना श्रपमान सहन करना पड़ता है। इसलिए इस पर कुछ भी अचरज नहीं होना चाहिए कि उन्होंने यह तय कर लिया कि भविष्य में वे श्रंग्रेजों के गुलाम न बने रहेंगे।

मलाया की सारी लडाई में हिन्दुस्तानी सिपाहियो ने सब तरह की विघ्न-बाघाओं का सामना करते हुए हवाई सेना की सहायता के बिना वड़ी हिम्मत के साथ दुश्मन का सामना किया । श्रपने श्रंग्रेज कमाण्डरों की भयानक भूलों के कारण उनकों भीषण यातनाश्रों का सामना करना पड़ा, फिर भी वे चैर्य और साहस के साथ निष्ठापूर्वक लडाई में लगे रहे, हालांकि श्रंग्रेज कमाण्डरों को सुरक्षा के लिए सिगापुर के किले में पहुंचाया जाता रहा । मलाया की थका देने वाली लम्बी लड़ाई को लड़ते हुए हिन्दुस्तानी दस्ते भी आख़िर में सिगापुर श्रागये । हालांकि वे सबसे पीछे सिगापुर पहुंचे थे, किन्तु सिगापुर में जापानी हमलों का सामना करने के लिए सबसे पहले उनकों ही मोर्चें पर भेजा गया। तब भी वे बहुत बहादुरी के साथ लड़े। किन्तु उनके साथी श्रमेरिकन सिपाहियों ने श्रपने स्थानों से भागकर शहर की श्रधायुंध लूट श्रौर श्रनैतिक कार्यों में भाग लेना शुरू कर दिया, जिसका सिलिसला उनके साथियों ने पहले ही जारी कर दिया था।

इस सारी निष्ठा श्रीर बहादुरी का इनाम उनको क्या मिला? श्रिग्रेज कमाण्डर जनरल पर्सीवल ने बिना किसी शर्त के श्रात्म-समर्पण कर दिया और बिना कुछ कहे-सुने ही हिन्दुस्तानी फीजो को जापा-नियों के हाथों में सौंप दिया।

श्रपने चातुर्यपूर्ण प्रचार के सहारे श्रंग्रेजो ने यह मिथ्या कहानी गढ़ ली थी कि गोरे लोग लड़ने में बड़े बहादुर श्रौर श्रजेय है। हर हिन्दु-स्तानी सिपाही भी इस कहानी पर यां ही विश्वास किये हुए था। वह यह भी माने हुए था कि गोरा साहव कोई गलती नहीं कर सकता।
मलाया में यही साहव लोग श्रपनी जान का बन्नाने के लिए भयभीत
हुए भगते नज़र श्राए। गोरे साहब की प्रतिष्ठा हवा होगई। श्रसफरो
ने भी तो श्रपनी कीम की लाज न रखी। लड़ाई में श्रफसरों को श्रपने
श्रादिमयों का नेतृत्व करना चाहिए था; लेकिन वे तो जिन्दा ही श्रपने
को जापानियों के हाथों में सौंपने को इतने उतावले जान पड़ते थे कि वे
सदा ही इसी निमित्त से अपने को हिन्दुस्तानी सिपाहियों के दहुत आगे
रखते थे। वे लड़ाई में नहीं, किन्तु श्रात्म-समर्पण करने में श्रपने
श्रादिमयों का इस प्रकार नेतृत्व करते जान पड़ते थे। ऐसा करने के
लिए उन्होंने बहत-से कारण भी इकट्टो कर लिये थे।

अंग्रेज अफसरों श्रीर उनके आदिमयों को नैतिकता ने गिराने वे लिए जापानियों ने ऐसे उपायों से काम लेना शुरू कर दिया था, जिनके श्राजकल की सभ्यता की दृष्टि से 'पाश्चिक' कहा जा सकता है के दियों को पेड़ों से बांचकर एक एक करके उनके माथियों के सामने किरच से मेदा जाता था। श्रमेक दार तो हिन्दुस्तानी के दियों ने कह जाता था कि वे उन पर किरच से बार करें! इनकार करने पर उनके साथ भी वैसा हो पाश्चिकता की जाती थी। जापानी निपाहियों हो जुछ ऐसा शिक्षण दिया गया था कि वे ऐसा करने में खुशी मनाते ये श्रीर इसे वे मनयहलाव के लिए बहुत पसंद करते थे। जब एक श्रीर यह तमाशा हो रहा होता था, तब कुछ के दियों को इनलिए छोड़ दिया जाता था कि वे जाकर श्रंग्रेज मेनाश्रों में इस पाश्चिकता का हात मुनायें। जिसने श्रंग्रेज श्रफनर और निपाही उत्तेजित हो कर मुप-गृष्य मन जाते थे।

हिन्दुस्तानियों के माय जापानी दूमरी तरह का बरताव करते ये। जब हिन्दुस्तानी तिपाही युद्ध-बन्दी बनाये जाते थे, तब जापानी उन पर कुछ प्यान ही न देते ये ग्रयवा उनको निरम्प्र करके जापानियों के माय रहने या ग्रंग्रेज नेना में बाविन मीट जाने की मुविषा दे देते थे। जापानी उनसे कहा करते थे कि वे उनको अपना भाई मानते हैं, दुश्मन नहीं, और वे अंग्रेजों के हाथों से हिन्दुस्तान को आजाद करने में सहायता पहुंचाने के लिए यह लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके साथ अमूमन बहुत अच्छा सलूक किया जाता था। इसका असर वहुत अच्छा पड़ा और हजारों हिन्दुस्तानी जापानियों के साथ मिल गये।

जापानियों ने इस तेजी और प्रासानी से अंग्रजों को पूर्वीय एशिया म पराजित कर दिया कि ग्रंग्रेजों या गोरों के अजय और वहादुर होनें के बारे में गढ़ी गई कहानी की कलई खुल गई। हिन्दुस्तानियों को विश्वास हा गया कि जापानी बहुत श्रासानी से अंग्रेजों पर दिजय प्राप्त कर लेंगे। मलाया में रहने वाले एशियाई लोगों पर भी ऐसा ही असर पड़ा। अंग्रेज आम तौर पर श्रपनी बहादुरी की जोखी वधारा करते थे और जापानियों से उनकी रक्षा करने की हामी भी प्रायः भरा करते थे, किन्तु मलाया के पतन से उनकों भी श्रग्रेजों की कमजोरी का पता चल गया।

मलाया की लड़ाई के दिनों में बरखास्त किये गए तिगेडियरों और कमान-अफसरों का सिंगापुर एक 'श्राश्रम' ही बन गया था। वे तो सदर मुकाम में श्रालियों का-सा जीवन विता रहे थे श्रीर मोर्चे पर लड़ने वाली फींजों को उनकी भूलों का दुष्परिणाम भोगना पड़ रहा था। श्रंग्रेजों के फींजों नेतृत्व की कहानी बहुत ही खेदपूर्ण है और मलाया का पतन एवं पराजय मुख्यतः उन्हों की मूर्खताओं का दुष्परिणाम था।

मलाया में अधिकतर फौजी दस्तों को रवर की खेतियों में रखा गया था। इसका अतर बहुत बुरा होता था। इनका सारा क्षमय जुरक्षा-पंक्तियां दनाने में ही लग गया था। इससे उनकी मनोदृति कूप-मण्डूक की-सी दन गई थी। वे अपने को उन खाइयों में ठारूद-खानों के भरोसे सर्दथा सुरक्षित माने हुए थ श्रीर यह समसे हुए थ कि जापानी उनकी भेदकर श्रागेन बढ़ सकेंगे। इस रक्षारमक

लड़ाई लड़ने पर ही पूरा भरोसा रखने का परिणाम यह हुग्रा कि जापानी कही-न-कही तो उस रक्षा-पक्ति को भेदकर ब्रागे वढ़ जाते और अंग्रेजों की रक्षा-चौकियां घरी-को घरी रह जातीं। इससे उनकी नैतिकता को बहुत गहरी चोट लगती श्रपने कमाण्डरों के व्यवहार से उनके दिल पहले ही ट्ट-से गये थे। अपनी मूर्खता के दुष्परिणामों से यद्यपि श्रफसर श्रनभिज्ञ बने हुए थे, किन्तु आम सिपाही से यह छिपा न था कि सारा खेल गुड़-गोवर हो रहा है। निष्फल प्रति-रोध या प्रत्याक्रमण करने में सैकड़ों की जानें व्यर्थ कूर्बान की जा रही थीं। विना किसी प्रतिरोव के एक-एक करके फीजी चौकियां भी छोड दी जाती थीं, जिनको बड़ी मेहनत से तय्यार किया जाता था। यह लम्बी श्रीर निरन्तर लडाई, जिसका कुछ भी लाभ न था, यो ही यका देने श्रौर उत्तेजित बना देने वाली थी । दुइमन के हवाई हमले निरन्तर जारी थे। जो अंग्रेज ऋफसर जिन्दा जापानियो के हायो में पड़ जाना चाहते थे, उन्होने श्रात्म-समर्पण करने में पहले की । इससे फौजियों के नैतिक साहस का बाघ भी टूट गया श्रौर उनके लिए शत्रु के श्राक्रमण का सुसंगठित प्रतिरोध करना संभव न रहा। यही कारण है कि सिगापुर में एक लाख श्रं ग्रेज सेना ने तीस हजार जापानियों के सामने हथियार टाल दिये।

# श्राजाद हिन्द श्रान्दोलन

हिन्दुस्तान के पुरान फ्रान्तिकारी श्री रासिबहारी बोस वर्षों से जापान में य श्रीर जापानी देशभक्त श्री तोयामा की संरक्षकता में निर्वासित का-सा जीवन विता रहे थे। पूर्वीय एशिया में युद्ध शुरू होने पर जापानी सेना के इम्पीरियल जनरल स्टाफ के चीफ फील्ड मार्शल सुगीयामा से श्री बोस मिलने गये श्रीर उससे उन्होने कहा कि इस युद्ध से वह सुनहरी श्रवसर उपस्थित हो गया है, जब श्रंग्रेजी राज से हिन्दुस्तान को सहज में श्राजाद किया जा सकता है। उन्होने उससे यह भी कहा कि पूर्वीय एशिया में रहने वाले हिन्दुस्तानियों को संगठित होकर पूर्व से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने में जापानियों को सहायता करनी चाहिए। जापानी सेनाओं द्वारा श्रधिकृत प्रदेशों में हिन्दुस्तानियों के साथ शत्रुओं के नागरिकों का-सा दुव्यंवहार न करने का हुक्म जारों करने का भी उन्होने उससे निवेदन किया। सुगीयामा श्री बोस से सहमत न हुग्रा। उसने कहा कि हिन्दुस्तान श्रंग्रेजी साम्राज्य का ही एक हिस्सा है श्रीर वह जापान का दुश्मन है। इसलिए सब हिन्दुस्तानियों के साथ दुश्मन के नागरिकों का-सा व्यवहार किया जायगा।

इस पर श्री वोस डिपुटो वार मिनिस्टर (युद्ध उपसचिव) से मिले श्रीर उसको उन्होने श्रपनी वात मानने के लिए राजी कर लिया। फल-स्वरूप श्री रासिवहारी वोस के सभापितत्व में श्राजाद हिन्द संघ (इण्डियन इण्डिपेण्डेंस लीग) की जापान में स्थापना की गई और पूर्वीय एशिया म रहने वाले हिन्दुस्तानियों को संगठित करने का निश्चय किया गया।

याईलैण्ड (स्याम) पर जापान का कव्जा हो जाने पर न्वामी सत्यानन्द पुरी ने कुछ हिन्दुस्तानियो के सहयोग से वैकीक में 'झाझाद हिन्द संघ' की स्थापना की। जापानी सेनाओं के साथ मलागा में संघ के प्रतिनिधि भी गये और वे स्थान-स्थान पर संघ की शाखायें कायम करते गये। पलाया की सभी रियासतों में संघ की शाखायें कायम हो गई। वाद में सारे पूर्वीय एशिया, फिलिपाइन्स, थाईलैण्ड, इच ईस्ट इण्डीज, फ्रेंच इण्डोचाइना, शंघाई, वर्मा, कोरिया और मंचूरिया में भी संवकी शाखाग्रों का जाल फैल गया। हिन्दुस्तान के प्रति इन सक्ती निष्ठा थी और श्री रासविहारों वोस सबके नेता थे।

श्री रातिबहारी वोस का यह काम वहुत ही वृद्धिमतापूर्ण या। जागानी जिस प्रदेश पर भी कव्जा करते थे, उसमें लूट-पाट श्रौर श्रने-तिकता का राज का जाता था । जिनको वे "डुक्मन नागरिक" <sup>मान</sup> लेते ये, उनके साथ वे ग्रत्यन्त पार्शावकता से पेश ग्राते थे । यूरोपियनो, श्रीर चीनियो को इसका सबसे श्र**घिक शिकार होना पड़ा ।** जापानी सिपाहियों की 'पशु' ही कहना चाहिए, किन्तु उन्होने कभी भी किसी हिन्दुस्तानी स्त्री के सतीत्व पर आंख नहीं उठाई । अनेक यूरोपि<sup>षन</sup> श्रीर चीनी स्त्रियो ने भी साडी श्रीर दुपट्टे का वेश घारण कर सपने की हिन्दुस्तानी वताकर जापानियो के हाथो से श्रपमानित होने <sup>मे</sup> बचा लिया। जापानियों को यह हुक्म दिया गया था कि वे किमी भी हिन्दुस्तानी स्त्री को अपमानित न करें। इन कमियो श्रीर ६ म-जोरियों के होते हुए भी जापानी बहादुर सिपाही है श्रोर वह अपने उच्च श्रफसरों का हुवम बहुत सचाई के साथ मानता है। जापानी सिपाही ग्राम तौर पर हिन्दुस्तानियो के घरो में ग्राने ग्रौर उनमे बातचीत करने की कीशिश करते थे। श्रविकतर उनमें सिया जापानी के श्रीर कोई भाषा न जानते ये । वे हिन्दुन्तानी के यहा जाते श्रोर कहते कि "गान्यों का ?" शुरू में तो उनको यह बात कुछ समऋ में न आती मी, पिन्तु बाद में पना चला कि उनके इस प्रदन का मतलब यह या रि "रया तुम महात्मा गान्धी के अनुवाधी हो ?" यदि उत्तर 'हाँ' में मितता, ता वे भी 'हा' कर्रर स्विनारर या निर झुरारर लोट जाउँ में ।

#### कप्तान मोहनसिंह

चौदहवीं पजाव रेजिनेण्ट की पहली बटालियन के साथ कप्तान माहनिसह का सम्बन्ध था। लड़ाई लड़ते-लड़ते ११ दिसम्बर १६४१ को कप्तान मोहनिसह कुछ अफसरो के साथ अपनी बटालियन से जुदा हो गये। इनमे कप्तान मुहम्मद अकरमखां और कमान-अफसर कर्नल एल. बी. फिट्जपैट्रिक भी शामिल थे। कमान अफसर घायल होकर चलने में भी असमर्य हो गया था। मलाया के घने जंगलो में कप्तान मोहनिसह और कप्तान मुहम्मद अकरमखां कई दिनों तक उसको साथ लिये-लिये फिरते रहे। अन्त में उन्होने अलोरस्टर में एक गसजिद में शरण ली। इस बीच जापानी वस्तरबंद मोटरों और बाईसिकलो पर सवार दस्ते सिगापुर की और तेजी के साथ आगे वढ़ गये थे।

श्रलोरस्टर में कप्तान मोहनसिंह का परिचय सरदार श्रीतमसिंह नाम के एक क्रान्तिकारी सिख के साथ हुश्रा, जिसको बैकोंक के आजाद हिन्द संघ की आर से आगे बढ़ती हुई जापानी सेना के साथ भेजा गया था। इसी स्थान पर कप्तान मोहनसिंह जापान के खुफिया विभाग के मेजर फुजीवारा से भी मिले। दोनो ने कप्तान मोहनसिंह से आजाद हिन्द फौज व संघ में शामिल होने का श्रनुरोध किया। काफी विचार-विनि-मय के परचात् कप्तान मोहनसिंह ने श्राजाद हिन्द श्रान्दोलन में शामिल होना और जापानियो का साथ देना मंजूर कर लिया।

कप्तान मोहनसिंह के आत्म-समर्पण करने से पहले जापानियों ने इण्डियन मेडिकल अफसर कप्तान पट्टनायक को गिरफ्तार कर लिया था। उससे अनुरोध किया गया था कि वह हिन्दुस्तानी सिपाहियों की आजादी की लड़ाई के लिए संगठित करे। कप्तान पट्टनायक ने अपने को डाक्टरी लाइन का आदमी बताकर वैसा करने से इनकार कर दिया। यह कहकर कि उसमें देशभिवत की भावना का श्रभाव है, जापानियों ने उसकी बुरी तरह मारा-पीटा था। कप्तान मोहर्नासह न देखा कि किन कठिनाइयों का हिन्दुस्तानी सिपाहियों को सामना करना पड़ रहा था श्रौर गोरे मासिकों ने मलाया में हिन्दुस्तानी जनता को किस वुरी हालत में श्रसहाय बनाकर छोड़िर्या था। यह सब देखकर उसने श्रनुभव किया कि श्रब सर्वोत्तम उपाय जापानी सेनाश्रों का साथ देकर यथासम्भव श्रिष्ठक-से-श्रिष्ठक हिन्दुस्तानी सिपाहियों के जीवन की रक्षा करना श्रौर मलाया की हिन्दुस्तानी जनता को सहायता पहुंचाना है। उसने कुछ श्रक्षसरों श्रौर सिपाहियों को श्रपनी कमान में काम करने के लिए संगठित किया। इसका नाम "फुजीवारा किकान" रखा गया। ये लोग जापानी सेना के साथ-साथ श्रागे बढ़ते हुए हिन्दुस्तानी सिपाहियों को एकत्रित करने, हिन्दुस्तानी जनता के लिए भोजन-सामग्री जुटाने, घायल तथा बीमारो को राधन पहुंचाने और जंगलों में पीछे छोड़े गये श्राहत श्रयटा भटकते हुए लोगों को ढूंढ़ निकालने के लिए खोज करने वाली टुकड़ियों को जुटाने में उचित सहायता दिया करते थे।

फुग्राला लच् में हिन्दुस्तानी सिपाहियों को इकट्ठा करने के तिए केन्द्र कायम किया गया था। शहर में भी कोई पांच हजार हिन्दुस्तानी सिपाही जमा हो गए थे। जनके खाने-पीने और रहने का इन्तजाम किया गया। शहरी हिन्दुस्तानियों ने भोजन-सामग्री और दवा-दार का प्रबन्ध जिया। जापानियों ने भोजन-सामग्री, दया-दार और कपड़े-जते से गुण्ण भी सहायता न की। हिन्दुस्तानी फौजियों को श्रपने भोजन का भी स्वयं प्रबन्ध करना पड़ा श्रीर रहन-सहन के लिए भी उनकी श्रात्म-निर्मर होना पड़ा। भोजन-सामग्री, दवा, कपड़े-लते; तथा अन्य आवश्यक सामग्री जृहाने के लिए गुण्ण दस्ती इधर-उधर भेजें गए। यह मामान शहरी लोगों और श्रंग्रेजों द्वारा भगदड़ में खाती किये गए कैम्पों में ने जमा किया जाता था। मुखातालम्पूर में खुद्ध-बन्दी हिन्दुस्तानियों को बहुन तंगी-तक्षलीफ का मामना करना पढ़ा। महीनों तक मुहकन में गुजारा चनाया गया। तंगी और तक्ष्तीफ के उन दिनों में शारी

फिल्टियर फोर्स राइफल्स के कप्तान महबूबग्रहमद और कप्तान ताली-बूद्दान श्राई० एम० एस० ने दिन-रात कठोर मेहनत की। भोजन-सामग्री, कपड़े श्रीर दवाइयां बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठी कीं श्रीर फौजियों के लिए एक अस्पताल भी खोल दिया। शहरी लोगों में बुधिंसह ने हिन्दुस्तानी फौजियो की सेवा और सहायता करने में दिन-रात एक कर दिया। संकटापन्न हिन्दुस्तानी फौजियो की सहायता करने में गरीब मजदूरों ने दिल खोलकर मदद की।

## श्राजाद-हिन्द फौज का प्रारम्भिक संगठन

जनवरी १९४२ में कप्तान मोहनसिंह ने कुवालालमपुर में हिन्दु-न्स्तानी सिपाहियों को समकाया कि मलाया मे श्रौर दूसरे स्थानों में श्रंग्रेजों से लड़ने के लिए हिन्दुस्तानी सिपाहियों की एक श्राजाद हिन्द फ़ौज खड़ी करनी चाहिए। इस फीज का आखिरी मक्सद आपने बताया कि, हिन्दु-स्तान से अंग्रेजो को निकाल बाहर करने का है श्रीर ज।पानियों ने अंग्रेजो के चंगुल से हिन्दुस्तान को आज़ाद करने के लिए हमें हर तरह की मदद देने का वायदा किया है। श्राजाद हिन्द फीज म जो भरती होना चाहें, वे भरती हो जायं। इस तरह जो वालटियर भरती हुए उनके दो जत्ये बनाये गये। एक जत्या मलाया में लड़ने के लिए श्रीर दूसरा बर्मा भेज जाने के लिए। वाद में इन जत्थो को वढ़ाया गया श्रीर हरेक में दो-दो सौ श्रादमी हो गये। मलाया के जत्थे का नायक कप्तान श्रल्ला-दित्ताखां, २२ मट रेजिमेंट था, श्रीर बर्मा वाले का कमांडर ४।१९ हैदरा-बाद रेजिमेंट का था । वर्मा वाले जत्ये ने वर्मा की लड़ाई में हिस्सा 'लिया । मेजर रामस्वरूप बहुत वहादुर श्रोर होशियार श्रफ़्सर सा**बित** हुआ। उसने जापानियो के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करके अपने श्रमर से बहुत से हिन्दुस्तानियों की जानें वचाई, और वर्मा में रहने वाले शहरी हिन्दुस्तानियो को बहुत-सी सहुलियतें दिलवाई।

कुआलालमपुर में हिन्दुस्तानी तिपाहियों में कौमी खयालात गौर श्रपन मुल्क का प्यार भरने के लिए राजनीतिक भाषणो श्रीर नाटकों का इन्तज़ाम किया गया। जात-पांत व वर्म के सब ऊपरी भेद-भाद हटा दिये गए श्रीर सब लोग प्रेम से मिलकर एक साथ रहते और खाना खाते थे।

#### सिंगापुर का पतन

सिंगापुर के टापू को मलाया की सरज्मीन से जोड़ने वाला जाहारका पुल ३१ जनवरी १९४२ को तोड़ दिया गया और उसे तोड़ने ने पहते सरजमीन पर का जितनी भी फीजें मिल सकीं, वे सब सिगापुर गर् में वुला ली गईं। सिगापुर की ज्यादातर हिन्दुस्तानी फीजें मलाया की सरज़मीन पर कठिन लड़ाई में लड़ी थीं श्रीर वूरी तरह से यकी हुई थीं। टापू में पहुंचने पर इन्हीं थकी हुई फ़ीजो को फौरन टापू की रजा की लड़ाई के लिए भेजा गया। इन लोगो से बड़े-बड़े वायदे किये गए थे कि सिगापुर पहुंचने पर दुमको श्राराम दिया जायना श्रोर नई कृन् भी मिल जायगी। इस पर अब उनकी श्रांखें खुल गई। फौजियों ग्रीर सिविलियनों का श्रनुशासन ऊपर से नीचे तक<sup>े</sup> बहुत नीचा या। सभी एशियाई लोगो की शिकायत थो कि अंग्रेज हमारे नाय ग्रन्*छा <sup>बर्ताव</sup>* नहीं फर रहे श्रोर यह भी उनके दिल म बूरी तरह खटक रहा या हि श्र प्रेजों ने मलाया की सरज़मीन से किन्हीं भी एशियाई सिवितियनों के भागने का ठीक-ठीक इन्तजाम नहीं किया या। इसके साय ही मब यह भी महसूम करते ये कि अंग्रेज़ लोग विसी एदि।याई पर यकीत नहीं फरते श्रीर हरेक के बारे में उनको यह शुबहा है कि वह जापानियों से मिला हुआ है।

जापानी म फुरवरी को निगापुर टापू में उतरे ब्रीर धमानात सदाई के बाद १४ फुरवरी को ब्रवेडी फीडो ने जापानियों के सामते बिना दाने रुपियार टान दिये।

### फरेर पार्क की घटना

१५ फ़रवरी को हथियार डालन के बाद रात को हमें हुक्म मिला के हिन्दुस्तानी सिपाही व कमीशन-प्राप्त अफ़सर सब फरेर पार्क में और सब ग्रंग्रेज सिपाही व ग्रफ़सर चंगी में इफट्ठ हों। हम सबकी बासकर अफ़सरो को, यह हुक्म सुनकर बड़ा ग्रचरज हुग्रा, क्योंकि लड़ाई के कायदों के मुताबिक युद्ध में कैंद किये ए ग्रफ़सर, चाहे वे हिन्दुस्तानी हों या ग्रंग्रेज, एक साथ, और मामूला सिपाहियों से ग्रलग रखे जाने चाहिएं। हमने जापानियों के जुल्म व ज्यादितयों के बारे में सुन रक्षा था। हमने महसूत किया कि हमारे ग्रंग्रेज ग्रफनर हमको हमारे भाग्य के भरोसे छोड़े जा रहे हैं।

अगले दिन सबेरे जब हम अपने-अपने कैम्पो में जा रहे थे, तो हमारा कमांडिंग अफ़्सर मेजर मकाडम दूसरे अंग्रेज़ अफ़्सरो के साथ हमसे विदा होने आया। मुक्से हाथ मिलाते हुए वह बोला कि "में समक्तता हूं कि आज से तुम और हम अलग-अलग होते हैं।" उस समय में उसकी इस बात का पूरा मतलब नहीं समक्ता था, क्योंकि मुक्को जापानियों का इरादा मालूम न था, लेकिन उसकी आयद सब कुछ मालूम था। कप्तान मोहनसिंह के कामो और उनके आज़ाद हिंद फीज खड़ी करने के इरादे के बारे में तब तक हममें से बहुत कम लोग जानते थे। हां अबे अफ़्सरों को सब हाल मालूम था, पर हमसे सब कुछ छिपाकर रखा गया। इसलिए जब हम फ़रेर पार्क में इकट्टे हुए, तो हमें कुछ मालूम न था कि अग्ने स्या आने वाला है।

#### फरेर पार्क में

१७ फरवरी १९४२ को दोपहर के करीब २ बजे फरेर पार्क में मलाया के ब्रिटिश फ्रौजा हैडक्वार्टर का एक स्टाफ़ लेफ्टिनेंट कर्नल हण्ट मेजर फुजिवारा, कर्नल एन० एत० गिल श्रीर कप्तान मोहनसिंह श्रौर कुछ जापानी व हिन्दुस्तानी श्रफ़सरो के साथ आया श्रौर सब श्रफसरो तथा सिपा~ हियों के सामने माइक्रोफोन पर उसने एक छोटी-सी तक्रीर की। उसने कहा, "तुम सब आज से लड़ाई के कैंदी हो। मैं ग्राज ब्रिटिश सरकार की जोर से तुम सबको जापानी सरकार को सीपता हूं। ग्राज तक जैसे तुम हमारा हुक्म मानते रहे, वैसे ही ग्राज से तुम जापानी सरकार का हुक्म मानो। ग्रार नहीं मानोगे, तो तुमको सजा होगी।" इसके बाद जापानी श्रफ्सर मेजर फुजिवारा ने हम सबसे कहा कि "मै जापान सरकार को ओर से तुमको ग्रपनी कमान में लेता हूं।" कुछ देर बाद फिर उसने कहा कि "मै जापान सरकार की ओर से तुम सबको जनरल श्रफतर कमांडिंग कप्तान मोहनसिंह को सौंपता हूँ ग्रीर उनको तुम्हारे मरने जीने का पूरा श्रख्तियार होगा।"

हम बिटिश सरकार के नुमाइन्द की श्रोर बड़े ग़ौर से बेखते रहे हिं अपनी श्रांखों के सामने होती हुई इस कार्रवाई का उस पर क्या बसर पड़ता है पर, मालूम होता था कि वह उससे विलकुल संतुष्ट है, जो कि उस समय हो रहा था, क्योंकि उसने इस पर कुछ भी आपित नहीं उठाई कि हम लोगों को सर्वथा गैरकानूनी तौर पर ऐसे आदमी के हायों में सौंपा जा रहा था, जो कि हमारे ही समान युद्ध-बन्दी था। सम्भवतः श्रय उसको हिन्दुस्तानियों को परवा न थी श्रौर उसको चंगी के कैम्प में बन्द किये गए श्रांग्रेज़ कैदियों के साथ जो पुछ होने जा रहा था, उसकी श्रिष्ठिक चिन्ता थी। इसके बाद वह चला गया ओर तब मेज़र फुजिवारा ने जापानी में श्रपना भाषण जारी रखा। एक जापानी अफसर ने उनका अंग्रेज़ी में उल्या किया श्रीर कर्नल गिल ने हिन्दुस्तानी में।

मेजर फुजिवारा ने कहा, कि जापान ब्रिटिश साम्राज्यवाद के जातिम चंगुल में अरसे से जकडे हुए एशियाई मुल्कों की आजादी के लिए सम रहा है। जापान एशियाइयों को मुक्ति दिलाने वाला उनका दोग्त है। जापान पूर्वीय एशिया में नया निज़ाम कायम करना चाहता है। इस नये निजाम में पूर्वी एशिया के सब देश एक दूसरे की मलाई के जिए एक दूसरे की मदद करेंगे और सब खुशहाल रहेंगे। सब श्राजाद होगे श्रीर सबका दरजा बराबरी का होगा।

हिन्दुस्तान की भ्राजादी एशिया की भ्राजादी भौर दुनिया की शाति के लिए ज़रूरी है। हिन्दुस्तानियों का फ़र्ज है कि वे श्रपने मुल्क को भ्राजाद करें। जापान पूर्वीय एशिया के हिन्दुस्तानियों को इस काम में हर तरह की मदद देने को तथ्यार है।"

इसके बाद कप्तान मोहनसिंह माइक्रोफ़ोन पर हिन्दुस्तानी में बोले। उन्होने कहा कि "अंग्रेज श्रफ्सर हिन्दुस्तानी फौजो को दोष देते है कि वे मलाया की लड़ाई में अच्छी तरह से नहीं लड़ीं, पर उनकी हवाई मदद तो दी ही नहीं गई, न उनके पास जापानी फौज जैसी भयानक दुइमन से लडने के लिए बख़्तरबन्द गाड़ियां थीं और न आजकल की लड़ाई के लिए जरूरी नये हिययार ही थे। मलाया और सिगापुर की करारी हार की पूरी जि़म्मेदारी ब्रिटिश लोगों पर है, श्रीर हिन्दुस्तानी सिपाही तो हमेशा-जैसे वहुत अच्छे व वहादुर लड़ाके थे । पूर्व में ब्रिटिश जुल्मों के दिन लद गए और उनका राज जल्दी ही खत्म होने को है। जापानी फौजों ने उन्हें मलाया श्रीर सिगापुर से निकाल बाहर कर दिया है श्रीर बर्मा से भी वे बड़ी तेज़ी से भाग रहे है। हिन्दुस्तान म्राजादा के दरवाजे पर खड़ा है। हर हिन्दुस्तानी का फ़र्ज है कि वह उन शैतानों को मार भगाये, जो सदियो से हिन्दुस्तान का खून चूस रहे है। हम इतने सालों से जिस आजादी का सपना देख रहे हैं उसको हासिल करने के लिए हर तरह की मदद का वायदा जापानियों ने हमसे किया है। श्रव यह हमारा काम है कि हम अपना संगठन करके ४० करोड़ देशभाइयों की आज़ादी के लिए लड़ें। इस मतलब से हम पूर्व के रहने वाले हिन्दुस्तानी सिपाहियों और सिविलियनों में से भरती करके एक घ्राजाद हिन्द फौज खड़ी करेंगे।"

कप्तान मोहनसिंह की यह तकरीर कुछ को पसन्द आई और कुछ

को नहीं । कुछ न उसे बड़े जोश से मुना श्रीर 'इनकलाव जिन्दाबाद' है नारे लगाते हुए हाथ उठाकर प्राजाद हिन्द फौज में शामिल होने के तिर अपनी इच्छा प्रगट की । हर स्वाभिमानी हिन्दुस्तानी के दिल में प्रथेशें के प्रति जो नफ़रत थी, उसके प्रलावा इस जोश की एक श्रीर भी वश् हो सकती थी वह यह कि हमने युद्ध-वन्दियों के साथ जापानियों हे जंगलीपन के दुर्व्यवहार श्रीर पाश्चिक जुल्मों की बहुत-सी कहानियं सुन रखी थीं। लेकिन श्रव जापानियों ने हमने खद कहा था हि हिन्दुस्तानियों से हारे हुए सिपाहियों या दुश्मनों जैसा नहीं; बित भाइयों जैसा वरताव किया जायगा। ऐसी हालत में यह कुदरती पित हमें वहुत खुशी होती और राहत मिलती।

फरेर पार्क में श्रिधिकांश फौजियों को, खासकर श्रफतरों हो जापानियों से मिलकर अपने ही भाइयों से लड़ने का विचार हुछ अधिः पसंद न श्राया

हम पर तो इन तकरीरों से मानो बज्र ही गिर पड़ा। अब तः जो हमारे दुश्मन थे, उन्हीं के साथ शामिल होकर प्रपने ही देश-भाइपें के साथ लड़ने का जयाल तक हमें पागलपन जान पड़ता था। यह देश कर में प्रीर मेरे साथी प्रनेक प्रफसर अपने को नितान्त प्रसहा प्रवस्य में प्रमुभव कर रहे थे कि श्रंग्रेजों ने हमें भेड़-वकरियों की तर जापानियों के हाथ सौंप दिया या और जापानियों ने कप्तान मोहर्नी को, जिनके हाथों में हमारी जान श्रीर मौत भी दे दी गई थी। कप्ता मोहर्नीसह ने बाद में जिस सचाई, ईमानदारी और तत्परता का परिश्व दिया, उसके लिए पूरा सम्मान रखते हुए भी मैं यह करूंगा कि मैं उनकी पिछले दस वर्षों से जानता था।

ये सदा ही लायक किन्तु श्रीमत दरजे के श्रफनर सिंख हुए ये केवल इस बात में कि हमें उनकी नींप दिया गया श्रीर उनके जनरल श्राफ़िनर कमांडिंग बनाकर हमारी जान और मीत भी उनके हाथों में दे दी गई थी, हमें जापानियों की नीयत पर शुबहा पैदा हो गया। युद्ध-बन्दियों में फर्नल गिल, कर्नल भोसले, मेजर मेहतावींसह श्रीर मेजर भगत सरीले पुराने, ऊंचे और सुयोग्य अफ्सर भी थे, जिनकों कम-से-कम १५-२० सान का फ़ौजी तजुरवा था। मोहनींसह सिर्फ द-९ साल के पुराने अफ्सर थे।

मं कथ्तान भोहनींसह से अच्छो तरह परिचित था। मं जानता था कि कम-से-कम सियासी दृष्टि से वह जापानियों की चालवाजियों का सामना न कर सकेंगे और जापानी लोग हमसे अपना उल्लू सीधा करेंगे। इसलिए मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मं ऐसी आज़ाद हिन्द फौज से कुछ भी सम्बन्ध न रखूंगा। हालांकि मं बड़ी लाखारी और मायूसी महसूस कर रहा था; लेकिन बादशाह के प्रति मेरी ख़ानदानी वफा-दारी की भावना ने विजय पाई और मैंने न केवल स्वयं शाजाद हिन्द फ़ौज से अलग रहने का इरादा किया; विल्क एक मशहूर फ़ौज़ी कवीले का मुखिया होने के नाते मेंने अपना यह फ़र्ज समक्ता कि में औरों को भी, ख़ासकर उनको जो मेरी कमान में थे और जो मेरी तरफ के रहने वाले थे, चेतावनी दे दूं कि वे श्राजाद हिन्द फीज से अलग रहें।

यहां में यह बता देना चाहता हूं कि हमारा घराना तीन पीढ़ियों से हिन्दुस्तानी फौज में काम करता आया है श्रीर बादशाह के प्रति वफादारी की भावना हमारे खून में समा गई है। हिन्दुस्तानी फौजी ऐकेडमी से मुक्ते "सम्राट् की कैंडेटिशप" का बज़ीफा मिला था। यह इज्ज़त सिर्फ उन्ही फौजी छात्रों को मिलती थी, जिनके घराने की फौजी परम्परा सबसे श्रच्छी व शानदार हो ग्रीर जिनसे भविष्य में उसको पूरा करने की उम्मीद हो। मेरे जैसा ही स्थाल अन्य बहुत से कुछ व्यक्तियों का भी था। हम ग्रापस में कहा करते थे कि "अगर कोई तुमले श्रपने ही भाइयों पर गोला चलाने को कहे, तो उसी की श्रीर बन्दूक घुमाकर पहले उसी को गोली से उड़ा दो।"

कितने हो बादशाह श्रीर वाइसराय से कमीशन-प्राप्त श्रफ्सर प, जिनको में लड़ाई से पहले से जानता था। हम सबने इकट्ठा होगर श्राजाद हिन्द फीज से श्रलग रहने का निश्चय किया, क्यों कि हम श्रव्ही तरह से समभते थे कि जापानी लोग श्रपना उल्लू सीधा करने के लिए हो यह फीज खड़ी कर रहे हैं। में इसी मनोदशा में पा कि उसे वीस हजार युद्ध-बन्दियों के साथ नीसून कैम्प भेज दिया गया। वहां पहुंचने पर भी में अपने इरादे पर पक्का रहा श्रीर जो कोई मुभने सलाह लेने श्राता, में उसको आजाद हिन्द फीज से श्रलग रहने की ही सलाह देता। कुछ दिनों बाद मुभे नीसून कैम्प का कमान्उर मुगरंर कर दिया गया।

### केम्पों की व्यवस्था और रहन-सहन

फरेर पार्क की सभा के बाद कप्तान मोहनसिंह ने सिगापुर ने माउण्ट प्लेस पर अपना हेड क्वार्टर कायम किया। उसी के पास "फुजिवारा कीकान" का सदर मुकाम था। इसका संगठन मेजर फुडिंग वारा की देख-रेख में पूर्वीय एशिया में हिन्दुस्तान की आजादी के ब्रान्दोलन करने के लिए किया गया था युद्ध-बन्दियों की ट्यवस्या करने के लिए नीसून में एक केन्द्रीय कार्यालय कायम किया गया था। यह कर्नत एन० एन० गिल के मातहत था। जापके साथ बतौर एडज्टंष्ट श्रौर क्वार्टर मास्टर जनरल के कर्नत जे० के० भोसले थे और मंहिरन विभाग के टाइरेक्टर के तौर पर कर्नल ए० सी० चैटर्जी थे। ये गई माउंट प्लैस के श्राजाद हिन्द फीज के सदर मुकाम के मातहत थे।

सब युद्ध-बन्दी सिगापुर में पांच फैम्पो में रारे गये थे। फैम्प नीर्ट लिएते स्थानों पर थे।

- (१) नीमून, मेजर एम० जेड० कियानी की कमान में।
- (२) विदावरी, लेपिटनेंट कर्नल छाइ० जेड० नागर की समान में।
- (३) टायरमान पार्यं, मेजर टेहनमिह की कमान में ।

- (४) क्रांजी लेपिटनेंट पुरुषोत्तमदास की कमान में।
- (५) सेलेतार-मेजर विडमैन की कमान में।

इन सब कैम्पों में रहन-सहन का ढंग बहुत ख़राब था। जितनों के लिए जगह थी उनसे पांचगुने उनमें रखे गये थे। इस अधिक भीड़ का नतीजा यह हुआ कि तरह-तरह की संकामक बासारियां फैल गई। लड़ाई के समय ही सिगापुर को पानी पहुंचाने के नल जापानियों ने ताड़-फोड डाले थे। इसलिए सफ़ाई का इन्तजाम भी सब अस्त-व्यस्त हो चुका था। इन कैम्पो में इतने आदिमयों के रहते हुए सफ़ाई का इन्तजाम रखना बेहद सूक्ष्किल था और कैम्प-कमाण्डरों तथा मेडिकल अफ़्सर की लगातार कोशिशों का ही यह नतीजा था कि हैज़ा और पेचित जैती बीमारियां अधिक न फैल सकी और उन पर जल्दी ही काबू पा लिया गया।

मेडिकल अप्रांतर के सामने एक और बड़ी दिरकत यह थी कि दवा-इयों की आमद विलक्कल भी न थी। भिन्न-भिन्न अस्पतालों में कोई ५००० दीमार और घायल सिपाही पड़े हुए थे इनके लिए जापानियों से दवाइयां विलक्कल भी नहीं मिली। अंग्रेज़ों के पास दवाइयों का जितना भी संग्रह था, उम सबकों अंग्रेज़ मेडिकल डाइरेक्टर बड़ी होशियारी से अंग्रेज़ युद्ध-विन्दियों के लिए चांगी के कैम्प को लिवा ले गया। इसका हिन्दुस्तानियों ने विरोध किया। जापानियों ने थोड़ी-सी दवाइयां हिन्दुस्तानी सिपाहियों के लिए भेज देने के लिए उस पर दवाव डाला और कुछ दवाइया भिजवा दीं।

पहले कुछ दिनो तक ताजा मांस व शाक भी नहीं मिलते थे झौर भोजन में पौक्टिक पदार्थों की बड़ी कमी थी। इनकी कमी से देरीवरी य स्कर्वी सरीखी जो बीमारियां पैदा होती है, वे बहुत से सिपाहियों को होने लगी। सिगापुर के सब खाने-पीने की चीज़ों के भंडारों की जापानियों ने अपने कटजे में कर लिया था झौर उनको यह समभना बड़ा मुस्किल था कि भोजन के लिए चावल, झाटा, दाल, घी, मिर्च

मसाला और नमक सब चीज़ों की एक साथ ज़रूरत होती है। जापानी सिपाहियों का भोजन वेहद सादा होता था । वे भात हो जवाले हुए शाक या मछली के साथ थोड़ा-सा नमक मिलाकर हा लेते थे । उनकी समभ में ही नहीं श्राता ा कि हिन्दुस्तानी सिपाहियाँ को इतनी चीज़ों की ज़रूरत क्यों होती हैं ? कई बार उन्होने लेक्बर दे-देकर सादे जापानी भोजन के गुण हमको समकाये और ऐसा सर्वीती भोजन खाने के लिए हमको उलाहने दिए। कई बार उन्होने जापानी सादगी हम पर ज्वरदस्ती लादनी चाही श्रीर एक दिन में एक ही <sup>साने</sup> की चीज़ हमें दी। कभी-कभी तो उन्होने हमें सिर्फ मिर्च ही दी तीर उसी पर गुज़र करने को कहा। लेकिन, कुछ दिनो में हम एर दूसरे को श्रच्छी तरह पहचान गए। हमने हिन्दुस्तानी खाना बनाकर जापानियो को दिखलाया श्रीर वताया कि क्यो इतनी चीजें एक ही समय के लिए चाहिएं। हम लोगों के साथ कुछ बार खाना पारू जापानियो ने अपना वह सादा जापानी खाना प्रायः छोड़ ही दिया। जित के वारे में वे शुरू में इतना कहा करते थे।

पहले छः महीनो नें फ़ीजो को कोई तन उवाह भी नहीं दी गई।
एक तरफ़ यह सब होरहा था, द्सरी श्रोर कप्तान मोहर्निह
फप्तान श्रत्नादिताखा के साथ अपने पहले बाले २०० वाल दिवरों में
लेकर जगह-नगह श्राजाद हिन्द फीज खड़ी करने के लिए हिन्दुस्नानिमें
में राष्ट्रीय भावना भरने श्रौर जनको फीज में भरती करने के निए
प्रचार कने में लगे हुए थे। इस प्रचार के काम में उन्हें काफी मान
यावी हुई और करीब ३०,००० वालंदियर श्राजाद हिन्द फीज में भरती
होने के लिए तथ्यार हो गए। घोटे ही दिनों में सब हिन्दुन्तारी
प्रध्नान मोहर्निमह फी बड़ी इस्जन करने तमें। जापानियों के प्रति
प्रध्नान मोहर्निमह की बड़ी इस्जन करने तमें। जापानियों के प्रति
प्रध्नान मोहर्निमह ने बड़ी मजबूत। श्रार नियाकत में काम निया छीर
समने मिपाही उनसे बहुत मृहस्जन करने तम गए। मीभाग्य ने कर्ने
पिन चौर चैटर्जी जैसे नलारकार भी उनको मिले थे।

लेकिन अधिकतर अफसरों का अब भी यकीन न हुआ और जापानियों की पुरानी कारगुज़ारी को देखते हुए वे उन पर विश्वास न कर युद्ध-बन्दी ही बने रहना चाहते थे। मैं भी इन्हीं में से एक था और मेरी मन्सा यह थी कि आजाद हिन्द फीज खड़ी ही न की जाय इसीलिए नीसून पहुंचने पर मैंने आजाद हिन्द फीज के खड़ी करने का विरोध करने के लिए २० अफ्सरों का एक दल तैयार किया।

मार्च १६४२ के शुरू में लैंपिटनेंट कर्नल एन० एस० गिल श्रोर मेजर महाबीरों सह ढिल्लन सेगांव के ऊँचे जापानी श्रफ्सरों से सलाह करने के लिए वहां गए। यहां उनको पता चला कि हिन्दुस्तान की आज़ादी के श्रान्दोलन के बारे में आखिरी फैसला करने के लिए टोकियो में होने बाली हिन्दुस्तानी प्रतिनिधियो की कान्फ्रेंस में विचार किया जायगा।

मार्च १९४२ के भ्राख़िरी हफ्ते में टोकियो में हिन्दुस्तानियो की एक कान्फ्रेंस हुई। इसमें मलाया से एक सद्भावना-मिशन भेजा गया, जिसमें निम्न लिखित लोग शामिल थे:—

कप्तान मोहनसिंह, लैंपिटनेंट कर्नल एन० एस० गिल, कप्तान मोहम्मद श्रकरम खां, मिस्टर के० सी० के० मैनन, मिस्टर एस० सी० गोहो। वकौंक से स्वामी सत्यानन्द पुरा श्रौर सरदार श्रीतमसिंह मलाया के नुमाइन्दों के साथ हो गये।

रास्ते में दुर्भाग्यवश हवाई जहाज दुर्घटना का शिकार हो गया, जिससे कप्तान श्रकरम खां, स्वा॰ सत्यानन्द पुरी श्रौर सरदार श्रीतम- सिंह की मृत्यु हो गई। वहुत से कैम्पो में यह श्रफ्वाह फैल गई कि यह दुर्घटना जान-बूक्तकर इसलिए की गई थी कि ये तीनो जापानियों को पसन्द न करने श्रौर विना लिहाज के वात कहने के लिए मशहूर ये। टोकियों की कान्फ्रेंस में यह तय हुआ कि पूर्वीय एशिया में रहने वाले सब हिन्दुस्तानियों के नुमाइन्दों की एक कान्फ्रेंस जून १९४२ में बंकीक में वुलाई जाय। इसी में यह भी फैसला किया गया कि किसी

भी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से सर्वया रिहत पूर्ण आज़ादी पाने के लिए "आजाद हिन्द संघ" (इण्डियन इण्डिपेण्डेंस लीग) कायम किंद्र जाय। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज़ाद हिन्द फौज सडी करने राभी फैसला किया गया। आजाद हिन्द संग्र को पितम रूप से का कायदा कृत्यम करने और कौन्सिल ऑफ एक्शन के चुनाव करने किं काम बैंकोक कान्फ्रेंस के लिए छोड़ दिया गया।

# विदाद्री के निरचय

सिगापुर के आत्म-समर्पण के ठीक बाद कप्तान मोहनित्ह ने हो अफ़्सरों की एक बैठक बुलाकर आजाद हिन्द फौज खड़ी करने हें मसले पर विचार किया। सब अफ़्सरों की राय थी कि ऐसे घहन करने पर हरेक को अपनी राय ज़ाहिर करने का हक होना चाहिए। करने मोहनित्तह ने यह बात नान ली। हर यूनिट के कमान-प्रकत्तरों की अपनी कमान के अफसरों और लिपाहियों की राय मालूम करके करने मोहनित्तह के हेटनबार्टर में भेजने का काम सींपा गया।

अप्रैल १९४२ में कप्तान मोहर्नासह के टोकियो से लौटने पर विदादरी कैम्प में ऊचे प्रफ्तरो की एक ग्रीर कान्फ्रॅस वृलाई रई। बहुत बहुत-सुवाहिसे के बाद नीचे लिखे निश्चय किये गए--

- (क) हम सद केवल हिन्दुस्तानी है। हम ऊंच-नीच, जात-भाव मज़्द्य या सन्त्रदाय के किसी भी भेद को नहीं मानते।
  - ( त ) हिन्दुस्तान की श्राजादी हमारा पैदायशी हक है।
- (ग) हिन्दुस्तान की आजादी के लिए युद्ध करने वानी एवं हिन्दु स्तानी कोमी कीज खटी की जाय। इण्डियन नेशनल कांद्रेन प्रवर्ट हिन्दुस्तान के लोगों की मांग करने पर ही यह फीज युद्ध शुरू करेंगी।
- (घ) तव तक हम अपने को प्रच्छ धीर देश-भवन हिन्दुन्याने सनाने का कोशिश करेंगे।

यह भी तय किया गया कि ये निष्चय हिन्दुस्तानी फीन के सब

अफसरों व सिवगिहयो को समभाये जायं और जो इनको मंजूर करें, उनकी फहिरिस्तें तय्यार की जायं। ये फहिरिस्तें तय्यार करके इनको मंजूर करने वालो को वाकियों से अलग कर लिया गया।

फरवरी से अप्रैल १९४२ के बीच एक ओर ये महत्त्वपूर्ण घटनायें घट रही थी और दूसरी ओर सब कैंग्पों में फौजी दो भागो में बटते जा रहे थे।

- (क) वालंटियर, जो जापानियो पर एतबार करके श्राजाद हिन्द फौज में ज्ञामिल होने को तथ्यार थे।
- (ख) गैर-वालंटियर, जिनको जापानियों पर ऐतवार न था और जो प्राजाद हिन्द फौज में ज्ञामिल होने को तय्यार न थे।

मोटे तौर पर सिख, डोगरा श्रौर जाट वालंटियर थे, श्रौर पंजावी मुसल्मान, पठान श्रौर गोरखा गैर-वालंटियर ये। लेकिन, यह भेद सिर्फ खयाली था। वालंटियरो और गैर-वालंटियरो के वर्त्ताव, खान-पान और रहन-सहन वें कोई भेद न था। वे सब उन्हीं बारको में रहते, एक ही तरह का खाना खाते श्रौर जापानियो के लिए मज़दूरी का एक ही तरह का काम करते थे। कप्तान मोहनसिंह के श्रादमी वरावर प्रचार का काम लरते रहे और कैम्पों में रहने वालो के ख़यालात की रिपोर्ट कप्तान मोहनसिंह को देते रहे।

मार्च तन् १९४२ में जापानियों ने थाइलैण्ड त्रौर वीर्नियों भेजने के लिए कुछ मजरों की मांग की, तब १००० आदमी और कुछ प्रफसर, जिनमें कप्तान धरगालकर, कप्तान हरिबहाडुर, कप्तान ताजिक और कप्तान जीवनिसह थ, वैशीक भेजें गये और मेजर ऐन. एस. भगत के साथ ५०० प्रादमी वीर्नियों भेजें गए । ये सव गैर-वालंटियर थे और इन श्रफसरों ने कप्तान मोहनिसह श्रीर श्राजाद हिन्द फौज के वारे में अपनी राय विलकुल साफ शब्दों में जाहिर कर दी थी।

जो दल यंकौक गया था, उसका जापानियों से कुछ भगेड़ा हो गया। वहा के जापानी पमांडर ने हिन्दुस्तानी अफ़सरों से हरेक

- जल्म-ज्यादतियों को बहुत महत्त्व दिया गया है। इन मुकद्दमों के सर-्र कारी वकील को भी यह मंजुर करना पड़ा है कि नज़रबन्द कैम्पो के ु बारे में फैली हुई कहानियां बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कही गई है और वे निराधार भी है। इसलिए इस अध्याय में मै उन कैम्पों के सहा हालात पेश करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि लोग सचाई का फैसला स्वयं कर सकेंगे।

भ्रंग्रेजो की हार के बाद जापानियों ने हिन्दुस्तानी अफ़सरों श्रौर सिपाहियों को एक ही साथ कैम्पों में रहने दिया, श्रार उन्होंने हिन्दुस्तानी श्रफ्सरों को प्रपनी-अपनी यूनिट के अन्दरूनी इन्तज्ञाम की जिम्मेदारी सौंप दी। तब बहुत से सिपाहियों का ख़याल हुआ कि अंग्रेज़ों ने हमें बा-कायदा 1 जापानियों के हाथ सौंप दिया, श्रौर इसलिए बादशाह के प्रति वफादारी 7 ख़तम होगई। श्रब मामूली सिपाही व श्रफ़सर सब बराबर है और 1 अब हम श्रफ्तरो का हुक्म क्यो न मानें ? इस ख्याल की वजह से कैम्पों में बड़ी बदस्रमनी फैली और एक दफा एक श्रफ़सर को उसी की युनिट के श्रादिमयों ने पीट भी दिया। ऐसा भी बहुत बार होता था īf कि हिन्दुस्तानी सिपाही रात के वक्त अपने कैम्पों के बाहर निकल जाते भ्रौर पड़ौस में रहने वाले सिविलियनो को लूट लेते श्रौर उनके साथ म्रनितिकता से पेश म्राते । एक यूनिट के लोगो ने तो यह म्रपनी आदत ही बना ली कि वे पड़ौिसयो की गायें चुरा लाते श्रौर कैम्पों में उन्हे जिबह करते । कुछ श्रौर लोगों ने सूश्रर चुराकर उन्हे श्रपने कैम्पो में मारकर कारखाना शुरू कर दिया। इन कैम्पो में हिन्दू व मुसलमान दोनो ही थे और हरेक किसी ने यह महसूस किया कि अगर कड़ाई से काम न लिया गया, तो हालत श्रौर भी विगड़ जायगा श्रौर कहीं हिन्दू व मुसलमानो में लड़ाई न हो जाय। इसी तरह के जुर्मी का अन्त करने के लिए कैम्प में नज़रवन्द कम्प खोला गया श्रीर कपर लिखे गये कसूरो के लिए जो श्रादमी वहां भेजे लाते थे, वे दरअसल उस सज़ा के अधिकारी होते थे। कानसेनट्रेशन कैम्पो में सक्त बर्ताव जरूर होता था; लेकिन वेरहमी

-[

11

1

مبيع

नहीं हाती थी। बाद में, ख़ासकर अप्रैल १९४२ के बाद कुछ अपना और तिपाही इस सन्देह पर जेल भेजे गए कि वे खंग्रेजो़ के पान्य कालम के अदमी थे और आजाद हिन्द फ़ीज के ख़िलाफ़ लोगों में उभारते थे। फिर भी यह बतला देना ज़करी है कि हमने कैंदियों ले वैसी तकलीफ़ कभी नहीं दी, जैसी कि हमें दिल्ली के लाल किने में भोगनी पड़ी है।

अवत्वर १९४२ में कर्नल एन० एस० भगत ने कैम्प का नान 'कानसनद्रेशन' के स्यान में 'डिटेशन कैम्प' कर दिया। दूतरी दार मिलिटरी ट्यूरो के डाइरेस्टर मेजर जनरल भोसले के द्वारा ग्राजाः हिन्द फीज के कायम किये जाने और नेताजी सुभापचन्द्र बोस के कारे के बाद किसी भी कैम्प में हुए दुव्यंवहार या जुल्म-ज्यादती का एर भी जदाहरण अंग्रेज प्रधिकारी पेश नहीं कर सके।

मई १९४२ के वाद कप्तान मोहनसिंह ने एक और कैम्प कार्यन किया, जिसका उद्देश्य श्रफसरों को सिपाहियों से श्रतम रखना था। जिन श्रफसरों पर यह शक होता था कि वे श्राजाद हिन्द फीज है जिलाफ श्रचार जरते हैं श्रीर लोगों को वालटियर बनने से रोहने ही कोशिश करते हैं, उनको श्रपनी यूनिट से श्रतम इस कैम्प में रना जाता था। श्रवतूदर १६४२ में कप्तान मोहनसिंह ने इस कैम्प हो तोउ दिया।

## जापानियों की नीयत का भएडाफोड़

#### (१) चांगी का गाउँ

मार्च १९४२ के शुर में जापानियों ने कष्तान मोहननित में प्रयम् युट-बन्दियों के जवर बागी कैम्प में पहरादेने के नित्र लुद्ध हिन्दुस्तानी निपातियों की मान की। उन्होंने यकीत दिवाया कि यह निर्फ शुर्वार है श्रीर यह इमनित् वरूनी है हि जने वापानी श्रक्तानी को यह किस है करा दिय बाद दि हिन्दुस्तानी दरग्रमत आपानियों के माम सहियोग करन को इच्छक श्रीर तैयार है। ऐसा करने से उन्होंने कहा कि आजाद हिन्द फौज की नींव रखने के लिए भी अनुकूल वातावरण तय्यार हो सकेगा। लेकिन चांगी में अंग्रेजों के ऊपर पहरा देने के लिए हिन्दुस्तानी सिपाही मांगने में जापानियों का ससली मतलब एक तो यह था कि पहरे पर लगे हुए जापानियों को युद्ध के मोचों पर भेजने के लिए वहां से हटा लिया जाय और दूसरा यह था कि हिन्दुस्तानियों के मन में से हीनता की भावना दूर की जाय। जापानियों की यह निश्चत नीति थी कि वे जिस किसी प्रदेश को जीतते थे वहां गोरो की बेइ जिती जान-वूक्त कर करते थे। इस तरह वे एशिया के लोगों में यह भावना पैदा करते थे कि वे यूरोपियनो से किसी भी श्रंश में कम नहीं, बिन उनसे श्रच्छे ही है।

कप्तान मोहनींसह ने आजाद हिन्द फींज खड़ी करने के वड़े उद्देश्य को सामने रखकर जापानियों की इस मांग को कृवल कर लिया और लेक्टिनेंट जी० एस० ढिल्लन (ग्रा० हि० फ्रौज के कर्नल) को इस अप्रिय काम के लिए चुना। ज्यादहतर हिन्दुस्तानी श्रफ्सर इसके खिलाफ थे, क्योंकि वहादुर हिन्दुस्तानी हारे हुए दुक्सन पर चोट नहीं करते। वालंटियर सिपाही श्रपने देश को श्राजाद करने के लिए लड़ाई के कैंदियों पर पहरा देने जैसा काम नहीं करना चाहते थे। इस पर सभी असन्तुष्ट थे, किन्तु लैंक्टिनेंट ढिल्लन सच्चा सिपाही था; जसने जब एक बार कप्तान मोहर्नींसह को बचन दे दिया था, तब उसके लिए उसके नब हुक्मों को मानना जरूरी हो गया था, भले ही वे उसको पसद थे या नहीं। चांगी में पहरा देने वाले सीघे जापानियों का कमान में थे, श्रौर नेनाजी के श्राने तक दे उसी स्थिति में काम करते रहे।

हवाई हमले से बचाय करने वाले हिन्दुस्तानी तोपची चांगी के मामले के बाद ही जापानियों ने कप्तान मोहनसिंह से

अनती नीयत के बारे में उनके मन में बढ़ी श्राह्मका पैदा हो गई।
जो दल सिंगापुर में पीछे रह मये, उनके माय बढ़ा कहा भीर
भमानुषिक भरताय दिया गया। जापानी ग्रैरकमीशन श्रक्सरों ने हिन्दुस्तानी
अफसरों के तमाचे मारे श्रीर जब उन्होंने नाराजगी जाहिर का तो कई
बिन तक उनको खाना नहीं दिया गया। पृद्ध पर सगीनों में धार किये
गये। अधितर में उनमें ने कुछ अपने कैम्पों में भाग निर्मात श्रीर उन्होंने
क्षात मोहर्नीयर ने रिपोर्ट की कि जापानी सीग उनकी जापानी

तिपाही बनाना चाहते ह । कप्तान मोहनिसह एक जापानी अफसर लेफ्टिनेंट कुनजुका के साथ जापानियों के मातहत कैम्पों में उनकी हालत देखने गये; लेकिन, पहरे पर तैनात संतरी ने उनको कैम्प के अन्दर नहीं जाने दिया । इस पर भी सब हिन्दुस्तानी अफ़सरों और सिपाहियों में बड़ी नाराजुगी फैल गई।

नेताजी सुभाषचन्द्रवास के म्राने तक हिन्दुस्तानी तोपिचयों के साथ ऐसा ही जंगली भ्रोर घोखे का बरताव होता रहा, भ्रोर तब नेताजी ने बचे-खुचो को जापानियों के चंगुल से बचाकर आजाद-हिन्द फ़ौज में भरती किया।

चांगी गार्ड और हवाई महलो से वचान वाले तोपिचयों के इन वाकयात से मेरा यह विश्वास और भी मज़बूत होगया कि जापानी लोग हिन्दुस्तान की आज़ादी के बारे में केवल वातें ही करते हैं। श्रपने वायदों को पूरा करने का उनका कोई इरादा नहीं है, और वे हमसे श्रपना काम निकालना चाहते हैं। इसलिए मैंने यह पक्का इरादा कर लिया कि मैं श्राजादहिन्द फ़ौज के बनने में एकावट डालने के लिए हर तरह की कोशिश करूंगा। मुभने सहमत सब श्रफ़सरो की मदद और हमददीं मेरे साथ थी।

श्रप्रैल १९४२ में कप्तान मोहर्नीमह ने जोर-शोर से प्रचार श्र्रू किया श्रीर उन श्रफ्सरों और सिपाहियों के लिए, जा उनसे सहमत न थे, नये नजरवन्द कैम्प खोले गए श्रीर उनमें उनको रखा गया।

पर मैने भ्रपने मातहत किसी भी आदमी को नज़रवन्द कैम्प में न जाने दिया और एक वार तो मैने अपने मातहत कुछ अफ़सरों को उससेंं भेजने से रोकने के लिए अपने कैम्प के कमांडर के पद से स्तीफा तक दे दिया। जब तक में नीसून कैम्प का कमांडर रहा, मैने हरेक को नजरबन्द कैम्प में भेजे जाने का कुछ भी भय न रखते हुए आजादी से अपनी राय ज़ाहिर करने का मौका दिया और जब तक मैं कैम्प का कमाडर रहा, वहां से किता को भी नजरबन्द कैम्प में नहीं भेजा गया।

मई १९४२ के शुरू में वह साफ हो गया कि कप्तान मोहर्नान्ह के हाथों में असीमिन अधिकार होने और जापानियों का भी पनः इरादा होने से आजाद हिन्द फीज के खड़ा करने में कप्तान मोहर्नात्र कामयाद हो गए थे। हमें भी इसा मास में यह तय करना या कि हन विदादरी में पास हुए प्रस्तावो को मानकर वालंटियर वनेंगे या नहीं। हम से यह भी कह दिया गया था कि वालंटियर श्रीर गैर-वालंटिया श्रलग-श्रलग कैम्पों में रखे जायंगे । इस नई हालत के पैदा होने पर उन अफ़्सरों की कई वैठकें हुई, जो आजाद हिन्द फीज बनाने के बिरु थे। श्रन्त से हमने यह फैनला किया कि अंचे अफ़सरो का श्राजाद हित फीज से अलग रहना और नजरबन्द कैम्प में भेज दिया जाना वेकारहै। इसलिए हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता यह है कि (ग्र) ऊंचे अफनर श्राजाद हिन्द फ़ोज में शामिल हो जायं, उसको श्रपने कटजे में ते ते युद्ध-यन्दियों के लिए बुरा बरताव न होने दें और जापानी लोग, जा उनसे अपना फाम निकालते हैं, इसे भी रोकें। अगर हम यह न कर सर्वे तो मौका देखकर आजाद हिन्द फीज को नव्ट-भ्रव्ट करने का यत करेंगे। (आ) मामूली सिपाही श्रजाद हिन्द फौज से श्रलग रहें ग्रीर जलरी हो तो जडाई व बुरा वरताव भी सहें। लेजिन मा० हि॰ फीउ के ऊचे श्रक्तमर उनकी भरसक भदद करें। उस समय इतका लाग सम्बन्ध मुसलमानी के ताय था।

इस फँमले के अनुसार मध्य मई १९४२ में फर्नल चहर्जी को स्वारत में प्रचार के लिए थ्राई हुई एक पार्टी की उपन्यित में नीसून वीन्य के शर्व ४०० श्रक्षमरों के नामने मैंने कहा कि मैंने विदादरी फान्फ्रोन में पास किये गए नियमों को मानकर श्राजादिहन्द कीत में शामिल लोने का इनादा कर लिया है श्रीर एर श्रादमी अवनी मर्जी में पानिटियर घाने या न दनने का फँसला कर सकता है । मैंने पिनट में पानाहरों में गहा कि ये श्राटे दिन जालंडियरों श्रीर गैर दालंडियरों को प्रना-प्रात कराना

है। उसी दिन तीसरे पहर मैंने मसजिद में मुसलमान अफ्सरों की सभा बुलाकर उनको समकाया कि मैं क्या आजाद हिन्द फौज में शामिल होरहा हूं। मैंने यह भी कहा कि मैंने अब तक तुमको भरसक मदद दी और तुम्हारी हिफाजत की; पर अब अलग होने का वक़्त आगया है। किर भी मैंने उनको जहां कही भी वे होंगे पूरी मदद देने का वायदा किया और यह उम्मीद जाहिर की कि वे डर से या दबाव से कभी भी आजाद हिन्द फौज में शामिल न हो। उन सबने दबाव के सामने न झुकने का वायदा किया और "दुआए खैर" कहा, जो इरादे को गजहबी दृष्टि से पदका करने की निज्ञानी है।

#### बैंकौक कान्फ्रें स

कुछ दिन बाद कप्तान मोहर्नासह न बैकौक कान्फ्रेंस की योजना के बारे में वात-चात करने के लिए माउण्ट प्लेसेण्ट के अपने बंगले पर अचे अफ़्सरों की बैठक बुलाई। उसने बताया कि कान्फ्रेस जून में होगी और युद्ध-बन्दियों की ओर से उसमें ९० नुमाइन्दे जा सकेंगे। वे बैकौक में पूर्वीय एशिया के हिन्दुस्तानियों के कुल जितने नुमाइन्दे इकट्ठे होने वाले थे, हमको दी हुई ९० की यह तादाद उसका एक तिहाई थी। कप्तान मोहर्नासह ने कहा कि मेरा इरादा ९० प्रतिनिधि ले जाने का नहीं हैं, में सिर्फ ३० आदमी अपने साथ ले जाना चाहता हूं और वाकी ६० के वोट के लिए प्रांक्सी ले ली जायगी। अन्त में उसने कहा कि क्योंकि हरेक को मुझ पर पूरा यकीन हैं, इसलिए में खुद ही बैकौक के लिए ३० नाम चुन लूंगा। वहां हाज़िर सब अफ़्सर इस से सहमत हो गए।

मेरा खुद का यह ख्याल था कि वकौंक में बड़ी-वडी बातां का फैसला होगा। और हमको उनसे अपने को बाँघ नहीं देना चाहिए, इसलिए मेरी राय थी, कि युद्ध-वन्दी इसमें हिस्सा न लें। कप्तान कोहनितह के बोलने के बाद में उठा श्रीर मने कहा कि मै बैकौंक को

नुमाइन्दे भेजने के ख़िलाफ़ हूं। मैंने कहा कि यहां से जाने वाले नृमा यूद-विन्दियों के भविष्य के बारे में बड़ें श्रहम मसलों पर फ़्सता को इसलिए यहां से जाने वाले श्रादमी ऐसे होने चाहिएं, जिन पर चिन्दियों का पूरा भरोसा हो । मैंने वैकीक के लिए नुमाइन्दे चुनने तीन तरीके सुभाए ।

- (१) हरेक कैम्प से जाने वाले नुमाइन्दो की तादाद उस कैम युद्ध-विन्दियों की तादाद के मुताविक निश्चित कर देनी चाहिए हैं नुमाइन्दों का चुनाव कैम्पों पर छोड़ देना चाहिए।
- (१) या हरेक कौम को युद्ध-विन्दियों की तादाद के हिसाब नुमाइन्दे चुनने का हक दे देना चाहिए।
- (३) श्रगर इन दोनों वातों में से कोई भी कप्तान मोहनित्त । मंजूर न हो तो, क्यों कि उन पर हमें पूरा भरोसा है, इसिलए वे श्रम्साय ३० नुमाइन्दे न ले जायं। वे श्रकेले श्रपने श्रंग-रक्षक के साप चें जायं, उस हालात में यह नहीं कहा जा सकता कि युद्ध-बन्दियों के श्रीमित्र उसमें वामिल थे। वहां जितने भी हाज़िर थे, सबन मेरा गुट्टी मान लिया। कप्तान मोहनित्त ने जब देखा कि सब लोगों की गर्म सम्मत यही मांग है, तो उसने श्रगले दिन यह बतलाने का वायदा कि इन तीनों तरीकों में ते किस पर श्रमल किया जायगा। इनके बार बैठक बरगास्त हुई श्रीर हम लोग लौट श्राये।

श्रपने कैम्प में लौटने पर मैने सब श्रफ्नरो को इकट्टा करते उने बैठक का होल सुनाया। वे सब मेरे सुझाव से नहमत थे।

प्रगले दिन पप्नान मोहनसिंह का एक एडजुटैट पप्तान पट्टनायह मेरे कैम्प ध्राफिन में मेरे पान ध्राया। उनने कहा कि मेरे पास ३५ प्रांपती योट हैं, इन्हें अपने कैम्प के ध्रफुनरों ने भरवा दीजिये। पैने पत्तान मोत्तिमह पे बंगते पर पिद्धी दिन हुई बैठक और उनमें उन दार किये पायदे की याद कराई। मैने उनमे कहा कि कमने नम कैन तुमाइन्दों की फेट्रिंग नो मुके वे दो, जो बंकीर नायंगे, निके अक हम उनमें से भ्रपने डेलीगेटो को चुनकर उनके नाम प्रॉक्सी लिख़-कर दे दें। प्रॉक्सी का फ़ार्म यह था कि मैं " " अपना प्रॉक्सी वोट ' का देता हूं और उसका फैसला कानूनन मुक्त पर लागू होगा।"

कप्तान पट्टनायक मुक्तको यह जानकारी देना नही चाहता था। उसने कहा कि जिनको प्रॉक्सी वोट दिये जायंगे, उनके नाम की जगह खाली छोड़ दो, में खुद नाम पीछे से भर दूंगा। यह बात क़ाबिल-एतराज़ थो, श्रीर मेंने किसी भी श्रफसर को प्रॉक्सी के फ़ार्म पर दस्त-खत करने को न कहा । तब कप्तान पट्टनायक बड़े गुस्से में भरकर चला गया श्रीर मुक्तसे बोला कि ज्ञाम को ।सब मालूम हो जायगा। मैंने इस बात-चीत का सारा हाल अपने कैम्प के श्रफ्सरों को सुनाया, श्रीर उन सबने एक राय से मेरे काम की ताईद की।

उसी रात को मुक्ते जोशीले गैर वालंटियरों के दल का खुफिया बना-कर कुन्नालालमपुर जाने का हुक्म मिला। नीसून के सबसे बड़े युद्ध-बन्दी कैम्प से सिर्फ एक ही नुमाइन्दा वैकीक-कान्फ्रेन्स के लिए गया। वह था इस्तगासे का गवाह नं० २ सूवेदार मेजर वाबूराम, श्रीर वह भी हुक्म के मुताबिक ही गया था। और को भी जाने के लिए नामजद किया गया था, पर उन्होंने नामज़द नुमाइन्दे के तौर पर जाने से इनकार कर दिया। नीसून कैम्प से एक भी प्रॉक्सी बोट बैकीक के लिए नहीं दिया गया।

मेरा कुआ़लालमपुर को तबादला करने के बाद कप्तान मोहनसिंह ने सेलेतार में कहा, कि मुक्ते पता चला है कि मेरी पार्टी के अन्दर एक ऐसी पार्टी है, जो हमारी तहरीक को नष्ट कर देना चाहती है और मैं इन सदका खातमा करने के लिए कदम उठाने वाला हूं।

वैकीक के लिए प्रतिनिधि जून के शुरू में रदाना हो गये, क्यों कि कान्फ्रेंस १५ जून १९४२ से होने को थी। हिन्दुस्तानी फ्रोंज के ३० नुमाइन्दे ६० प्रांपसी बोट के साथ उसमें शामिल हुए। इनके उनावा पुर्वीय एशिया के नुमायन्दे भी वहां आए थे, जिनमें मतादा के निस्टर

राघवन मैनन और गोहो भी थे। श्री बोस कान्फ्रेंस के सदर चुने हर कान्फ्रेंस में पहले दिन नीचे लिखे सज्जन भी उपस्थित थे—

याईलैंड के विदेश-मन्त्री, याईलैंड में इटली के राजदूत, वाईनी में जर्मन राजदूत और याईलैंड में जापानी राजदूत । इन्होंने प्रतिकेंश श्रपनी सरकारों की तरफ से ववाई के सन्देश पड़े। सन्नह प्रस्ताव पान हुए, जिनका भूख्य प्राशय नीचे लिखे मुताबिक हैं।

(क) पूर्वीय एशिया में हिन्दुस्तान की श्राजादी की हतदन चनाने के लिए एक ''कौन्सिल श्राफ एक्शन'' चुनी गई, जिले मेम्बर तिम्न थे।

श्री रासविहारी वोस, सरदार कप्तान मोहनसिंह, श्री ए<sup>त</sup>, राघवन, श्री के. पी. मैनन, श्रीर लेपिटनैन्ट कर्नल जी. वयू, जिलानी।

(ख) सारे पूर्वीय एशिया में श्राजाद हिन्द सघ की शालायें बाही यहा बनाने का फैसला हुआ। इन शाखात्रों के इन्तजाम में जापानिने का किसी तरह का हाथ न होगा, श्रीर वे बैकीक में कायम किय पए श्राजाद हिन्द सघ के सदर मुकाम के नातहत काम करेंगी।

(ग) हिन्दुस्तान एक और श्रखण्ड होगा । किमी भी हाना है

दुकड़ो में न बाटा जायगा।

(घ) सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस हिन्दुस्तान की कौनी नृमार है।

(ट) श्राज्ञां हिन्दुस्तानियों का पैदायशों हक है, श्रीर पूर्वीय एक्ति के हिन्दुस्तानियों का पदका इरादा है कि वे इस मक्तमव के हाति करने के रिए लहेंगे।

(घ) जापानी नाम्राज्यको नरकार ने इस मानद को हा<sup>ति ।</sup> पारन के लिए पूर्वीय एशिया के हिन्दुस्तानियों की हिन्द्यान छोर हैं जुलारी सामान ने मदद करने का भार प्रयने अपर लिया है।

(प्र) जापानी साम्रास्य की सरकार पूर्वीय एशिया के रान यो । रिन्युक्तानियों को माज़ाद मुक्त का नागरिक मानेगी भीर दूसके दोस्त मुक्ती की सरकारों से भी दरख्वास्त करेगी कि वे भी अपने-ग्रपने यहां के हिन्दुस्तानियों को आज़ाद मुल्क के नागरिक मानें।

(ज) पूर्वीय एशिया के हिन्दुस्तानियों की जायदाद दुश्मनो की जायदाद नहीं मानी जायगी। जो हिन्दुस्तानी पूर्वीय एशिया को छोड़कर चले गए हैं, उनकी जायदाद प्राजाद हिन्द संघ की कीन्सिल ऑफ़ एक्शन को सौंप दी जायगी। यह जायदाद ट्रस्ट के तौर पर संघ के पास रखी रहेगी।

- 1

- {

~~

\*\*\*

ŗť

۲۰

,1

7

۽ ٻي

أبتب

ر قر

أأعج

أانم

111

- (क) हिन्दुस्तान के श्राजाद होने के वाद हिन्दुस्तान की नई सरकार के साथ जापान की सरकार वाकायदा सुलह करेगी। पूर्वीय एशिया के हिन्दुस्तानियों की यह कान्फ्रेंस हिन्दुस्तान के लोगों की ओर से जापान के साथ कोई वायदा या समभौता नहीं करती है।
- (अ) पूर्वीय एशिया के हिन्दुस्तानी जापान की सरकार से सामान वर्तेरह का शक्ल में जो कुछ मदद लेंगे, वह उघार समभी जायगी श्रीर श्राजाद हिन्दुस्तान उसे वापिस अदा करेगा।
  - (ट) हिन्दुस्तानी युद्ध वंदियों श्रीर सिविलियनो में से वालिटयरों की एक फ़ौज खड़ी की जायगी और वह हिन्दुस्तान की कौमी फौज श्राजाद हिन्द फौज कहलायगी।
  - (ठ) कप्तान मोहनसिंह इस नई खड़ी की गई आजाद हिन्द फौज के जनरल श्राफ़िसर कमांडिंग (प्रधान सेनापित) होंगे।
  - (ड) जापान की सरकार से प्रार्थना की गई कि वह जर्मनी का सरकार को श्री सुभाषचन्द्रबोस को पूर्वीय एशिया भेजने का इन्तजाम करने के लिए कहे, जिससे कि वे पूर्वीय एशिया की हिन्दुस्तान की श्राजादी की तहरीक का संचालन श्रपने हाथों में है सकें।
  - (ह) श्राजाद हिन्द फीज को सब घुरी राष्ट्र आज़ाद और साथी फौज मानेंगे।
    - (ण) जापानी सरकार इन सब निश्चयों को मंजूर करेगी।

# कुत्रालालमपुर में (जून-सितंवर १६४२)

कुश्रालालमपुर को भेरा तबादला होने पर में श्रीर मेरे तायं श्राह्म अफ़्सर समक्त गए कि कप्तान मोहर्नासह को हमारा श्रास्ती मज़ मालूम हो गया है। हमारा यह यकीन उस समय श्रीर भी मज़ हो गया कि जापानी हमसे श्रपना उल्लू सीधा करना चाहते है। इसिं हमने श्रा० हि० फौज को न छोड़ने और उससे श्रपना काम निरान की जापानियों की योजनाओं को विफल बनाने का प्रका हरी। कर लिया।

मै जून के शुरू में मालगाड़ी से कुआलालमपुर पहुंचा। मेरे का ही कट्टर गैर वालंटियरों के कई दल भी वहां पहुंचे। उन सबके की के वाद मुक्ते हुक्म मिला कि मै उन सबकी जापानी जनरत के मुझार के लिए इकट्ठा करूं। तव जापानी जनरत ने सब युद्ध केंद्रियों से कर कि "मै तुम सबका स्वागत करता हूं और तुम सबको झपनी कर्का में पाकर बड़ा पुश हूं। हम तुमको युद्ध केंद्री नहीं, बित्क, भाई समरें हैं, श्रोर हम सब एशियाई है। जापान की यह ज़बदंस्त रवाइश हि हिन्दुरतान बहुत जल्द श्राजाद हो जाय। तुम लोगो को हिम्बा श्रीर ट्रेनिंग देने के लिए हमने इन्तज़ाम किया है जिसते तुम आकार की लग्नई में हिस्सा ले सको।"

सब युद्ध फैंदी इनसे बहुत नाराज हुए, क्योंकि वे जापानियों के नीचे हियार पकड़कर मितिटरी ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते ये। परेड के कातम होने पर युद्ध फैंदियों ने तब तक तितर-बितर होने से इनकार कर दिया, जब तक कि युद्ध फैंदी के तौर पर उनका वर्जी व है जिया साफ न कर दी जाय।

में जारानी जनरत को धपने दणतर में ते गया श्रीर श्रव भणनां के मामने मेने उनको सारी स्थिति समन्दाई । मेने उनको बतताना कि हिन्दुरतानी युद्ध केदियों में में शुक्त सोग, जो वालंटियर कहताने हैं, हिब्बार लेकर श्रंप्रजों से लड़ने को तय्यार हैं। दूसरे लोग जो गैर वालंटियर कहलाते हैं वे सिर्फ युद्ध कैदी रहना चाहते हैं श्रोर वैसा ही श्रपने साथ बरताव चाहते हैं। मैंने उससे यह भी कहा कि हिन्दुस्तान की वाजादी का मसला हिन्दुस्तानियों का अपना सवाल है श्रोर जापानियों को किसी हिन्दुस्तानी को श्रपनी इच्छा के खिलाफ उसमें हिस्सा लेने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। मैंने उसको यकीन दिलाया कि एशिया पर श्रंग्रेजों और श्रमेरिकनों की हुकूमत के खिलाफ जापानियों की लड़ाई में अपने तरीके से मदद देने के लिए हम सब तय्यार हैं। वालंटियर लोग हथियार लेकर लड़ाई के मैदान में श्रंग्रेजों से लड़ेंगे श्रीर गर वालंटियर हवाई श्रइडे, रेलवे, सड़क वगैरह बनाकर लड़ाई में मदद देंगे।

जसने मेरी बात मान ली श्रौर बोला कि ग्रैर वालंटियरों का यह काम वालंटियर के काम से ज्यादह जरूरी है। मलाया में श्रपने नीचे के सब जापानी जनरलों को यह हुक्म भेजना उसने कबूल कर लिया कि वालंटियर लोग लड़ाई के काम में हिस्सा लेंगे और गैर वालंटियर मजदूरी वग्रैरह का काम करेंगे।

सेरेम्बान में भी ऐसा ही भगड़ा खड़ा हो गया। वहां युद्ध कैदियों ने जब हिथयार लेने से इनकार कर दिया, तो जापानियों ने कैम्प के चारो तरफ मैशानगर्ने लगा दीं, कैम्प-फमांडर कप्तान गुलाम मुहम्मद को जेल में डाल दिया, युद्ध कैदियों को श्राख़िरी फैसला करने के लिए २४ घंटे की मोहलत दी श्रीर कहा कि तब भी तुम लोग अपनी वात पर श्रड़ें रहे, तो तुम सबको गोली से उड़ा दिया जायगा। यह सुनकर मैं फुश्रालालमपुर में दिया गया जनरल का फैसला लेकर फौरन सेरेम्बान दौटा गया श्रीर बहुत समभाने—बुभाने के बाद वहां के जापानी कमा- ण्डर को श्रपनी बात मानने के लिए कायल कर सका।

इसी तरह से में मलाया में सभी जगह, जहां-जहां हिन्दुस्तानी युद्धवंदी काम पर थे, गया और इस बात का इन्तजाम किया कि हिन्दु- स्तानी युद्ध हाँ दी अपनी मर्जी के खिलाफ जापानियों के नीचे हापधार पफड़ने या फौजी ट्रेनिंग पाने के लिए मजबूर न किये जायं।

#### २४ को मौत की सजा

में एक दफा दौरे पर गया हुआ था। तब जापानियों ने ४२ भी फील्डपाकं कम्पनी रायल वस्वई एस. ऍड एम. के २४ ग्रंद-क्मीग़न श्रफसरो को, उन पर यह इलजाम लगाकर कि वे श्रप्रेजो के म्हर पक्षपाती है, पकड़कर तो गये। उन्होने उनको फांसी देने का फैनता पार लिया और उनसे अपने आख़िरी वसीयतनामो पर दस्तख़ करा तिये । मुते दौरे ते लौटने पर ये सब बातें मालूम हुई। मैं दौरा हुआ जापानी बड़े दगतर को गया और मैने उनसे अपने आदिनयों शो वापन देने के लिए कहा। मैने कहा कि मै उनका कमांडर नमना जाता हूं और जापानियों के लिए मेरे मातहत श्रक्तरों से सीवें तालुई रतना धौर मेरी जानकारी तया इसकाक राव के दिना उन्हें है जाना उतूलन भी ठोक नहीं है। ब्रासिर में मैने उनसे पह दिया कि श्रगर वे श्रपनी बात पर श्रड़ रहे, तो मैं श्रपने पद से स्तीका दे वूंगा। तब जापानियों ने मुझने कहा कि तुम इनमें से १५ ब्राइमिने को छे जा सरते हो, लेकिन बाकी ह को मौत की सज़ा देनी होगी। मयोकि वे पट्टर ब्रिटिश पदापाती है और जापानी मुख-फ़ंदी होते हुए मी इम यात पर बटे हैं कि उन्होंने इन्लैंड में बादशाह के प्रति बणावारी की स्थान रताई हुई है।

मेंने पापानियों को इस रासम पा पूरा मतलय समभाया भीर बहा कि जिन्दुरतानों कीए में किसी भारी जुमें के होने पर मामूरी जानता एक ' जात की झदानन" येठाने का है और मैंने उनका विष्यान दिलाया कि में मामले की पूरी जाय करना और उन्हों अलिए में अदालत को गय में उनका जुमें समीन निक्ता, तो में कुद दन धाद्यां को मज़ के बारते जापानियों के गुपुर्व कर कृता । इससे वे रज़ायन्द हो गये श्रौर मैं चौबीसों नान्कमीशंड श्रफ़्सरों को सही सलामत वापस ले आया। मैंने अदालत बैठाकर जांच की और सबको रिहा कर दिया।

जब कि मलाया और सिंगापुर के जापानी जापान के फ़ायदे के लिए हिन्दुस्तानियों से ज्वरदस्ती काम निकालने की कोशिश कर रहे थे, दुनिया भर में हिन्दुस्तानी नेता बैंकीक, हिन्दुस्तान श्रीर बॉलन में भी, उस श्राख़िरी लड़ाई के लिए तथ्यारी करने में लगे हुए थे, जो केवल हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिए लडी जाने वाली थी। जब कि हम हिन्दुस्तानी सिपाहियों में भारतमाता की श्राज़ादी के लिए सब कुछ कर गुजरने की भावना श्रत्यन्त प्रवल हो रही थी, तब हम जापानियों के हाथ की कठपुतली बनने को बिलकुल भी तथ्यार न थे। इस मजबूरी का हालत में मेने बॉलन रेडियो से नेताकी नुभाषचन्द्र बोस की एक तकरीर सुनी।

जापानियों ने हमारे सब रेडियों सैट ज़ब्त कर लिये थे, फिर भी हममें से कुछ ने ज़ुछ सट कैम्पों में छिपाकर रख लिये थे। नेताजी को प्रावाज़ साफ थी, उससे उनका दृढ़ निश्चय टएकता था और रेडियों में भी हमने, उनके भाषण में जो जोर था, वह महसूस किया। हम सब की वड़ी प्रवल इच्छा थी कि जुद नेताजी आकर मुल्क की श्राजादी की लड़ाई में हमारे लीडर बनें, श्रीर जापानियों का हमसे अपना काम निकालना वन्द करें।

नेताजी के उस भाषण के कुछ हिस्से उन्हों के शब्दों में दिये जाते हैं। "श्रंग्रेज लोगों के इतने प्रचार के बावजूद सोचने-समस्तने वाले हर हिन्दुस्तानी के लिए यह बात बिलकुल साफ है कि इस दुनिया में हिन्दुस्तान का स्पिफ एक ही दुश्मन है और वह है ब्रिटिश साम्राज्यवाद, जो सौ बरस से स्थादह से हिन्द पा शोषण करने और खून चूसने में लगा हुना है। में पूरी मुल्को की तरफ से सफ़ाई पेंश नहीं कर रहा हूं। यह मेरा काम नहीं है। मेरा सम्बन्ध सिफ हिन्दुस्तान के साथ है। "जब

बिटिश साम्राज्यवाद पछाड़ दिया जायगा, हिन्दुस्तान को श्राजाव। मित जायगी। यदि इसके विपरीत कही बिटिश साम्राज्यवाद किसी तरह इस लड़ाई में जीत गया, तो हिन्दुस्तान की गुलामी की जंजीर हमेशा के लिए मज़दूत हो जायगी। इसलिए हिन्दुस्तान के सामने धाजावी और गुलामी में से एक चीज़ को चुन छेने का सवात है। उसको चुनाव कर ही छेना चाहिए।

''श्रंप्रेजों के वेतनभोगी प्रचारक मुखें दुइमन का एजेंट कहते हैं। जब मैं अपने देशवासियों से बोलता हूं तो मुक्षे अपनी सचाई साबित फरने के लिए किसी के यकालतनामें की जरूरत नहीं हैं। मैं अपनी जिन्दगी भर ब्रिटिंग साम्राज्यवाद से बिना समकौता किये जुकता रहा हु और मेरे मुक्क वालो की नज़र में यही मेरी सवाई का सबसे बड़ा सबूत है । .... मैने अपना सारी जिन्दगी देश की ख़िदगत में लगाई है, श्रीर में मरते दम तक देश-सेवा ही करता रहूगा । में बुनिया के किसी हिरते में रहूं, में सिर्फ हिन्दुरतान के प्रति यफादार रहा हं, यदि लडाई के अलग-अलग मैदानो पर गौर करें, तो आप इसी नतीजे पर पहुचेंगे, जिस पर मैं पहुंचा हूं कि बुनिया में कोई भी तारत ब्रिटिश साम्राज्य को ब्रय विकारने से नहीं रोक सकती । \*\*\* हिन्द महागागर की चीकिया पहिले ही खिटिया, जहाजी साकत के हाम से निकल चुकी हैं। मांडले श्रंप्रजो के हाथ से निकल चुका है और मिप्र फीजें वर्मा की गर जमीन से करीब-करीब खदेडी जा चुकी हैं। देश भारमी । जय कि विदिश साम्त्राज्य पश्म ही रहा है, जय हिन्दु-रतान की याजादी का दिन नजुदीक ह्या रहा है तब में कापकी याद दिपाना चाहना है कि हिन्दुरचान की आजाई। की पहली सड़ाई १८४७ में सुष्ट हुई थी। शव गई १९४२ में हमानी शालाबी की आलियी सदाई दार हुई है। बावर बाग सीजिये। हिन्दुरतान की मृतित की मही माणशील की के र"

## भारत छोड़ो प्रस्ताव और कुत्रालालमपुर में विराट त्रायोजन

११ अगस्त १९४२ को मलाया में खबर पहुंची कि इण्डियन
नेशनल कांग्रेस न बम्बई की श्राल इंडिया कांग्रस कमेटी की बठक
में श्रंग्रेजों से हिन्दुस्तान को छोड़ देने की मांग की हैं। महात्मा
गांघी ने सब देशभक्तां से 'करो या मरो' की श्रपील करते हुए यह
सन्देश दिया है कि "इस बात की इन्तज़ार मत करो कि नेता तुम्हें
राह दिखलायेंगे। जो तुम्हें ठीक जंचे वह करो। जिस रास्ते से तुम्हारी
नजर में आजादी मिले, वह करो।"

कुश्रलालमपुर के सब हिन्दुस्तानियों ने फैसला किया कि वे एक जगह जमा होकर कांग्रेस के पास किये "भारत छोड़ो" प्रस्ताव को मंजूर करें और महात्मा गांशी व बड़े-बड़े नेताओं की गिरफ्तारी पर प्रपनी नाराजगी ज़ाहिर करें। उस दिन सबेरे जापानी विचौन्दिया अफसर लेफ्टीनैंड युई श्राकर मुक्त से बोला कि जनरल कमांडर जानना चाहता है कि क्या तुम और तुम्हारी फीजें इस समारोह में शामिल होगी। मैने कहा कि जरूर। उसने कहा कि तब तो तुमको जापानी श्रौर हिन्दु-स्तानी कौमी अंडे लेकर मीटिंग की जगह तक मार्च करके जाना होगा यह जापानियो श्रौर हिन्दुस्तानियो में दोस्ती और गांढे सहयोग का निशान होगा।"

मैन उससे कहा कि जाकर अपने जनरल से कह दो कि "अगर यह शर्त है तो मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा। कोई भी हिन्दुस्तानी किसी दूसरी कौम का कौमी भंडा ले जाना नहीं चाहता और प्रगर जापानी दुनिया को यह दिखलाना चाहते है कि कैदियो से जबरदस्ती जापानी भंडा उठवा सकते है, तो उनको इसके लिए श्राजाद करना चाहिए, अन्यथा नहीं। आख़िर में मैंने उससे साफ कह दिया कि अगर हम मीटिंग में जायंगे, तो श्रपने भंडे के साथ जायंगे और जापानी भंडा नहीं स्तानी सिपाहियों बीर निवितियनों के हिन्दुस्तान की मनदेश तक मध्ये सात मेक्स नेम्बरों के भाषण रोजाना बाउलान्ड किये जाते थे।

इससे पहले ही फ़ौत के सज़मर सैगोन और वैशीक के रेटिये स्टेगनों का काम संमालने के लिए वहां भेजें जा चुके में। मैगोन रेटिये स्टेगन से कनंन एहलान, कनंत नागर और कनंत पाई. हनन गृत् दिलवस्य प्राटकास्ट करते में, और हिन्दुक्तान भर के लोग उनकी गृत चाव के साम सुना करते में।

पानाद हिन्द संघ की छोर से सिगापुर से 'शालाद हिन्द' नामर एक रोलाना लखुबार निकालता था। यह श्रद्धबार श्रंपेटी, तामिन मलपालन, रामन, उर्दू नया गुजरानी में निरुता करता था।

#### ब्याजाद हिन्द फौज का संगटन

वैदीश कार्केन के पीड़े ही दिनों बाद नेकर फुलियारा श हबादना हो गया और इसकी यगह इबाकरों कीशव का एक बर्नेन नियुग्न दिया गया। उनके दयनर में कालान मोहनीमह को ला. रि. कीश के मंत्रक के बारे में इसका दी चीर बनलाया कि जायानी मीठ इनने हिययान गामान और गावियां देंगे। या हि. कीश का मंतरन दसरों इस सामान के मुताबिक करना चाहिए।

करनान मोहननित् ने भेजर एम ज़ेट. तियानी यो मगडन का स्थीरा नैपार यहने ये जिए मुगुर्नर विचा । जन्म में यह क्रेनना हुनी किजा, हि, कोट में १५००० जाहमी होंने योग उसमें नीचे नित्रे मृतिह स्थीर यह होते।

- २ गुनिसा रेजिमेट सान्धी गुनिस रेजिमेट प्राप्तर गुनिस रेजिमेट सेर्प गुनिस रेजिमेट
- रेगार रहित दा दत । बाहुर दन्
- १ की रहकोर्ण की वेदिकेट -- पहली हिन्हाकी की रह हो है
- अन्यान्यकार कार्यकार कार्

१ इंजीनियरिंग दल

१ एम. टी. कम्पनी

१ सिगनल कम्पनी

१ डाक्टरी मदद का दल

१ बेस हास्पिटल

१ श्रफ्सरों का द्रेनिंग स्कूल

था. हि फीन के सदर मुकाम के साथ जरनल स्टाफ थ्रौर दूसरे इन्तजामी महकमे होगे श्रौर प्रचार का महकमा हागा।

हियारो और सामान, सिपाहियों की तादाद, संगठन और गाड़ियों के बांटने का सब ब्योरा श्राजाद हिन्द फ़ौज के बड़े दफ्तर ने तैयार किया था।

भागे चलकर आ हि फौज का भीर फैलाव करने के ख़याल से सिविलयनो भौर मामूली सिपाहियों में से अफ़सर तैयार करने के लिए अफ़सरो का ट्रेनिंग स्कूल खोला गया। इस स्कूल में सिखाने चाले सब श्रफ़सर हिन्दुस्तानी ही थे।

जहां तक होसका, हिन्दुस्तानी फौज की पुरानी यूनिटें तोड़ी नहीं गई, झौर झा. हि. फौज की मुख्तिलिफ यूनिटों में भरसक पूरी तरह से ले ली गई। अफ़सरो में थोड़ा वहुत रहोबदल करना ज़रूरी था झौर वह किया गया।

जो अफ्सर श्रौर सिपाही था हि फौज में शामिल नहीं हुए, वे एक अलग हेडक्वार्टर के मातहत रखे गये। यह दफ्तर सब हिन्दु-स्तानी युद्ध कैदियों का इन्तजाम करता था। इस दफ्तर का कमांडर वहावलपुर रियासती फौज के मेजर ए बी मिर्ज़ा को सौंपा गया और वह आ हि फौज के हेड क्वार्टर की हिदायतों के मृताबिक इन्तजाम करता था।

## त्राजाद हिन्द संघ और नागरिकों का शिच्रण

बैकोंक कान्फ्रेंस के बाद कान्फ्रेंस में पास हुए एक प्रस्ताव के अनुसार कौंसिल आफ एक्शन की तरफ से पूर्वीय एशिया में आजाद-

हिन्द मंथ खोले गए। संघ की हर शाखा के प्रधान नियत किये ए प्रोर मुकासी तिविलियनों की एक कमेटी बनाई गई। इनका खात का अपने अपने यहां के हिन्दुस्तानियों की भलाई की देख-भाल तर तकतीफ दूर करना था। जापानियों को जब मज़दूरों की जरूरत होते थी तब जनका इन्तजाम भी ये शाखायें ही करती थीं।

ये शालायें अपने क्षेत्रों में कोई लात फ़ौजी ट्रेनिंग तो नहीं देर यों पर प्रपने यहाँ के हिन्दुस्तानियों को चड़ हिन्दुस्तानी नागिए बनाने के लिए समाग्रों का इन्तजाम किया जाता या। कौन्तित हार एक्शन ने कुआलालमपुर में तिवलियनों के ट्रेनिंग के लिए एक केन्द्र तों उने का फैसना किया या। निविलियनों को तिविक फ़रजों ग्रीर प्रमन्त सम्बन्धों ट्रेनिंग देने के लिए पेनांग में एक स्कून खोला गया या। मह ते पान होने पर ये प्रकृतर लाकन कमेटियों को अपने काम में नहर देने के लिए मलाया की भिन्द-भिन्न संस्थाग्रों को भेजे जाते थें।

जा॰ हि॰ फाँज के जनरन स्टाफ ने ऊंचे ग्रफ्तरों से ननाह करने के बाद यह फनता किया कि न्ना॰ हि॰ फाँज का ट्रेनिंग हिन्दु नारें फाँज के लंग पर ही किया जाय, दयोकि जापानियों में हमकी लो हिंद यार न्नीर नामान दियें ये. वे नय हिन्दु नानी फाँज और संप्रेडों के के डंग के थे । यह फनता किया गया कि जापानी डग पा ट्रेनिंग जन तौर पर न दिया जाय, लेकिन उनकी वे बातें, पो लिंदु नारें फाँज में यहछी है चौर गा॰ हि॰ फी॰ पे निए प्याया मीनूं के के नो जायें।

अहार हिन्द फीन मी ट्रेनिंग भी पानिमी का फैमना हाएं स्टाफ किया करता था, शिल्हु प्रमण-प्रनण बनों ने एक्ट्रिसो कर्म में प्रमो पन में बान के मुनाबिक ट्रेनिंग देने की प्राज्ञानी की गई भी। ट्रिनिंग का क्लिको को क्रिक्ट्रिक्ट में होन में हुए हर तक दिक्कत होते। भी। किन्दु घोरे-गोरे परमारों ने जिन्मेशने उठाना मीका फीर ट्रिन्ट के प्रमान तक्कों किस्पा नियो । बाद को जनरम क्टाफ की कार के भ्रफसरो की मदद के लिए कितावें और पैम्फलेट छपवाये गये।

सब दरजो के सिपाहियों में कौमियत का जज्बा जगाने पर ख़ास जोर दिया जाता था। हिन्दुस्तानी फौज के सिपाहियों में गुलामी और भाड़े के टट्टूपन का ख़याल गहरी जड़ पकड़े हुए था। पहले इसको दूर करना था। श्रफ़्सरों से श्रपने मातहत सिपाहियों को ख़ास तौर पर यह सिखलाने को कहा गया था कि वे हिन्दुस्तानी है श्रीर श्रा० हि० फौज हिन्दस्तानियों की फौज है। उसके सिपाही श्रौर श्रफ़्सर सब हिन्दुस्तानी है। उसका एक-मात्र मक्सद आजादी की लड़ाई में हिन्दुस्तान की मदद करना है, श्रौर यह मकसद खुददारी, जिम्मेदारी व कौमियत के अंचे ख़्यालात जगाने से ही पूरा किया जा सकता है।

सिपाहियों को यह भी सिखलाया गया कि वे जात-पांत के भेद के विना पहले हिन्दुस्तानी है और घोरे-घोरे आ० हि० फौज में अलग-अलग रसोई और दूसरे मज़हवी भेद-भाव दूर कर दिये गए। हर सिपाही और अफ़सर, चाहे वह किसी जाति और धर्म का हो, साथ ही खाता और काम करता था।

अंग्रेज़ी के कमांड के शब्दों को हटाकर उनकी जगह हिन्दुस्तानी कमांड के शब्द रखें गये। कांग्रेस का भंडा ग्रा० हि० फौज का भंडा बनाया गया।

जहां तक हो सका, ट्रेनिंग में जापानियों से कोई मदद नहीं सी गई।

### सितंवर १६४२ में सिंगापुर में

सितंबर १९४२ में मुक्ते सिगापुर वापस बुलाकर अफ़सरो के ट्रेनिंग स्कूल में कर्नल भगत के नीचे नायब कमांडर की जगह दी गई। कुछ दिनो पीछे कर्नल भगत का वहां से तबादला कर दिया गया और में उस स्कूल का कमांडर बना दिया गया। इस स्कूल ने नवंबर १९४२ में काम करना शुरू किया, परन्तु वह कुछ दिनो बाद सेनापित मोहनितह के हुकम से बन्द कर दिया गया।

विद्यार्थियों के सामने अपने शुरू के लेक्चर में मैने कारि आज़ादी हमारा पैदायशी हक है, श्रीर इसकी पाने के लिए हमें अपेशें से लड़ना होगा। श्रागे चलकर श्रगर जापानियों ने हमारे मुत्क प कृवजा जमाने का इरादा जाहिर किया, तो हमें उनते भी तड़ने हो त्तैयार रहना चाहिए । मैने कहा कि जो श्रादमी पहले हिन्दुस्तानी कीर में थे, उनको आ. हि. फौज में शामिल होने का पुरा हक है; क्योंहि उन्होंने अपने मुल्क के लिए बफादारी की कृतम ली है। इस कमन को प्रयक्ती समभ के मुताबिक पूरा करने का पूरा हक है। इसके निए अगर उन्होने इस फौज में शामिल होने का फैसला किया, तो बर्व -ठीक किया। श्राजादा के लिए हिन्दुस्तान की इच्छा को बार-बार गुवना गया है, लेकिन फिर भी हिन्दुस्तान जिन्दा रहा श्रीर लगातार डेर सौ बरस तक विदेशी शासन के बावजूद उसकी आजादी की आकाकाए आज भी बनी हुई है। और यह पहले से भी ज्यादह है। हिन्द माता के सबसे श्रच्छे पुत्र और पुत्रियों ने अपने मल्क की श्राजादी के <sup>लिए</sup> लड़ने के अपराध के पीछे ग़रीबी और श्राफतों को केना है। किर भी हमेशा नई पीड़ो ने मरे हुन्नों की कन्नों से न झान्त होने वाली उम्मीर पाई है श्रीर श्राज़ादी की लटाई की जारी रखा है। लटाई और मौत का यह चक्कर चलना ही गया है, यह ख़तम नहीं हुन्ना है। हमने सिर नहीं गुकाया। श्राजावी की आग हमारे विलों में सगातार जलती रही। हमकी फुलियों श्रीर क्लकों की कीम बना दिया गण। फिर भी यह धाग जोर से मुलगती रही। गाल वरमाल धकाल शौर बाट ने हमें लागों करोड़ों की तादाद में हड़प लिया, फिर भी इम चिनगारी को हमने श्रपनी श्रीलाद तक पहुंचाया । यह छोटी चिनगारी बार-बार सपट बनकर भड़क उठी। एक बार फिर इतिहास ने हमकी एक बड़ी होती के तिए बुनाया है। और एम मास्राज्यवाद के इम नमानक भैदरताने में द्याग समाने के निए द्यपने धावको ज़िल्दा महार् बनाने की संस्थार है।

ज़िती तौर पर मुक्ते अब भी जापानियों की ईमानदारी पर एतबार नहीं था। इसलिए में अफ़सरों में ऐसा भावना भर देना चाहता था कि वे ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन उलटकर जापानियों से लड़ने को तैयार हो जायें।

। युद्ध-केदियों के कैम्यों का निरीच्चण

सिगापुर आते ही मैं युद्ध-कैदियों के सब कैम्पो को देखने गया। आ० हि० फीज में होते हुए भी युद्ध-कैदियों से मेरी पूरी हमदर्दी थी। दर असल में उनकी हिफ़ाजत के लिए ही पहले-पहल आ० हि० फीज में शामिल हुआ था। मैंने देखा कि मेरे पीछे उनके साथ अच्छा चरताव नहीं हुआ और उनमें से बहुत से, खासकर अफ़सर, सज़ा के लिए अलग कैम्पों में रख गए थे।

सेलेतार कैम्प में क्रीब ६००० आदिमयो ने सिक्तियों से बचने, हिथयार पाने श्रीर फिर आ० हि० फौज के खिलाफ़ उलट पड़ने के मतलब से वालंटियर बनने के लिए दस्तखत कर दिए थे। मेरी राय थी कि न चाहने वाले वालंटियरों को श्रा० हि० फौज में भरती करना बकार था, क्योंकि वे ठीक वक़्त पर घोखा दे लायंगे। मैने जाकर जनरल श्राफिसर कमांडिंग मोहनसिंह से यह बात कही। उन्होंने यह कबूल करने से इन्कार किया कि आ० हि० फौज के लिए वालंटियर भरती करने में ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है। मैं उन्हें सेलेतार ले गया और वहां श्रफ़्सरों से वातचीत करने के वाद मेरी वात पर उन्हें यक़ान हुशा। तब उन्होंने ऐसे सब वालंटियरों का फ़हरिस्तें फाड़ डालने का हुक्म दिया।

असल में बात यह थी कि हिन्दुस्तानी कैम्पो के मुकामी कमांडर भ्रपनी कारगुजारी दिखाने के लिए नए वालंटियरों की लम्बी फ़ेहरिस्तें तैयार करना चाहते थे, और इसलिए उन्होने बहुत-सी ग़ैरकानूनी कार्रवाइयां कीं और मुमिकन है कि सच्चे वाकयात की रिपोर्ट कप्तान मोहनसिंह तक कभी भी न पहुंची हो।

चन्द्र बोस र्जालन से बाडकास्टों में हमसे हिन्दुस्तान पर हमला करके बिटिश माम्राज्यशद का नाश करने के लिए कह रहे थे। बंगाल तथा बिहार में जो कुछ हो रहा था श्रीर १९४२ की तहरीक को दवाने के लिए ब्रिटिश सरकार के जो वहशी कारनामे थे, उनसे भी हम वाकिफ थे।

इस तरह हम दुविधा में पड़े थ। हमें सूक्तता न था कि क्या करें। दर प्रतल हमें इसमें भी शुबहा था कि जब हम जापानियों के साथ हिन्दुस्तान पहुंचेंगे, तो वहा हमारा स्वागत होगा या वे लाग हमारे मुंह पर थूकेंगे।

ऐसी ही हालत में अगस्त १९४२ के शुरू में कप्तान मोहन सिंह ने कर्नल जिल को कुछ काबिल-एतबार चुने हुए अफ़सरों के साथ दर्मा फ़न्ट पर इसलिए भेजा कि वे हिन्दुस्तान । में घुसकर हिन्दुरतानी लीडरों से सपर्य कायम करके, देश में लोगों का क्या ख़याल है, इसकी सच्ची रिपोर्ट दें। इस दल के पास रेडियों से खबर भेजने की मशीनें व दूसरा सब ज़रूरी सामान था।

फ्रन्ट पर पहुंचने पर इस दल का एक खास स्रादमी, जो जनरल नोहर्नासह का पक्का मोतिबर दोस्त था, घोखा कर गया स्रोर वह ब्रिटिश फ़ीज ने जा मिला। कहते हैं कि हिन्दुस्तान पहुंचने पर इस श्रफसर ने तिगापुर से अपने भागने की दिल दहलाने वाली कहानियां गड़ी। श्रपने साथ ही वह श्रा० हि० फीज के श्रत्यन्त खुफिया कागज़ात ले गया; और "श्रपनी खिदमतों के विलकुल अनुरूप" उसकी "ब्रिटिश साम्राज्य के मेंबर" का खिताब मिला। इससे बेचारे कर्नल गिल का िल टूट गया श्रीर उन्होंने इस दिशा में कुछ श्रीर कोशिश फरने का इरादा ही छोड़ दिया। दह निराश होकर सिंगापुर लौट गये।

इस वाक्ये की वजह से जापानी लोग आ० हि० फौज पर ग्रीर भी ज्यादह वेएतवारी करने लगे, ग्रीर दोनो फौजो में आपसी वेएतवारी बढती गई। कुछ हक्ते वाद ग्रीर भी वड़ा संकट पदा हो गया

×

أب

!

परिणाम यह हुआ कि आजाद हिन्द फौज तोड़ दो गई ग्रीर जनरत मोहनसिंह गिरपतार कर लिये गए।

#### संकट काल

जनवरी सन् १९४२ के शुरू मे ही जनरल मोहर्नासह ने कुम्राला-लमपुर से मेजर रामस्वरूप के मातहत कुछ श्रफ़सरो श्रीर सिपाहियों का एक दल वर्मा की जापानी फौजों के साथ काम करने के लिए भेजा था। तब से ही यह दल बर्मा के मुख्तिलिफ़ लड़ाई के मोर्चों पर काम कर रहा था। जापानियों ने इनको ख्राठ-ख्राठ दस-दस आदिमयो की छोटी-छोटी टुकड़ियों में बांट कर सीधे एक जापानी श्रफ्सर के नीवे एक जापानी बटालियन के साथ कर दिया था। जापानी लोग इनसे प्रचार ग्रीर जासूसी का काम लेते थे। जब कर्नल गिल बर्मा में श्राये तो हिन्दुस्तानियों को सी<sup>वे</sup>

जापानियों के नीचे काम करते देखकर बहुत नाराज हुए । जापानी जनरल हेडक्वार्टर के स्टाफ्-श्रफसरो से बातचीत करने के बाद उन्हें मालूम हुग्रा कि ग्रा० हि० फौज के वड़े हिस्सों के बर्मा ने पहुचने के बाद उनसे भी इसा तरह का काम लने का जापानियों का इरादा है।

अक्टूबर १९४२ के शुरू में आ० हि० फीज की सब यूनिटों का एक दल आग से रंगून भेजा गया कि वह नवंबर या दिसंबर १९४२ में श्राने वाली बाकी आ०हि०फ़ौज की श्रगवाना का इन्तजाम करे।

्ड-हिन्द

श्रक्टूबर १६४२ में एक और वड़ा वाकया हुआ। हिन्दुस्तानियों न वैकौक में स्वीकृत हुए प्रस्ताव के अनुसार जापानियों से मलाया छोड़कर गये हुए हिन्दुस्तानियो की जायदा सींप देने की मांग की । जापानियों ने इस सद लिया था धौर प्रय उसे छोड़ने से इनकार फ श्रपनी मांग पर कि को तो इवाकुरो किकन सलाहकार ने व सदस्यों को .. **जहाँ तक** जापा 🛭 , हिन्दुस्तान

विलकुल वाहियात है, थ्रौर तुमको बहुत ज्यादह रियायतें नही मांगनी चाहिएं जो लोग जापानियों की ईमानदारी पर भरोसा करते थे, उनकी भी आँखें खुल गई।

वर्मा से सिगापुर लौटने के बाद कर्नल गिल ने जनरल मोहनसिह को वर्मा की हालत बतलाई घ्रौर सलाह दी कि जब तक जापानी सरकार बैकौंक कान्फ्रेंस के प्रस्तावों पर ग्रपनी मंजूरी न दे दे, तब तक कोई भी फीजें वर्मा हरगिज न भेंजी जायं, श्रौर चेतावनी दी कि जापानी हिन्दुस्तानियों से सिर्फ प्रपना उल्लू सीघा करने पर तुले हुए हैं। जनरल नोहनसिंह ने मलाया श्रौर बर्मा की लड़ाइयो में जापानियों के लिए इतना किया था श्रौर शुरू-शुरू में उसको जापानियों पर पूरा एतवार था, श्रव उसको भी जापानियों की नीयत पर शक पैदा हो गया। यह तय हुआ कि जब तक जापानी सरकार वैकौक के प्रस्तावो पर बाकायदा अपनी मंजूरी न द दे, तब तक श्रौर फीजें वर्मा न भेजी जायं।

जब जनरल मोहर्नांसह ने यह फंसला किया तब बन्दरगाह में जापानी जहाज़ हिन्दुस्तानी फौजो को सिगापुर से वर्मा ले जाने के लिए तय्यार खड़े थे। ऐन ऐसे मौके पर मोर्चे पर फौजें भेजने से इनकार कर देने की जिम्मेदारी बड़ी संगीन थी श्रीर उसे जनरल मोहर्नांसह अकेले नही उठाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कौन्सिल श्रॉफ ऐक्शन के सदर से एक बैठक बुलाने को कहा। इस बैठक में सब सदस्यो के श्रलाबा जापान के मध्यस्य-संगठन के मुख्या जनरल इवाकुरो भी हाजिर थ। श्रीराधवन् ने जनरल मोहर्नांसह से पूछा कि "तुमने कौन्सिल श्रॉफऐक्शन से बिना पूछे आ० हि० फौज का दल वर्मा क्यों भेजा? श्रा० हि० फौज के लड़ाई में इस्तंमाल करने का हिन्दुस्तान की श्राज़ादी की तहराक से वड़ा गहरा सम्बन्ध है।" जनरल मोहर्नांसह इसका कोई तसल्लीदेह जवाब न दे सके। उसके लिए उन्होने माफी मांगी और आइन्दा ऐसी सब बातों में कौन्सिल श्रॉफ ऐक्शन की सलाह ले लेने का वायदा किया।

जनरल हेडक्वार्टर से प्रतिवाद किया, किन्तु कोई सन्तोषप्रद जवाब न मिला। तब श्री राघवन् ने कहा कि अगर जापानियो ने श्राइन्दा कभी ऐसा न करने का खुल्लम-खुल्ला वायदा न किया श्रीर उन लड़कों को न लीटाया, तो में इन्स्टाट्यट का बन्द कर दुंगा । एक सिविलियन के लिए ऐसा कहना बड़े साहस की बात थी। जापानी लोग अपने मातहत लोगों को प्रपनी इच्छा के खिलाफ प्रावाज उठाने देने में एतबार नहीं रखते। इस वात का डर या कि जापानी गेस्टापो शायद चुपचाप श्री राघवन् का खातमा कर देंगे, किन्तु वह वहादुर श्रादमी अपने निश्चय पर श्रटल रहा। श्राखिर में जापानियों को क़बुल करना पड़ा कि उन लड़कों को जापानी फौज ले गई थो। श्रो राघवन् ने जापानियों की इस मनमानी की खुल्लम-खुल्ला मुखालफत की श्रीर मध्यस्य महकमे से कह दिया कि मेरा इन्स्टीट्यूट जापानियों के लिए जासूस तैयार करने का कारखाना नहीं है। उन्होने यह भी साफ कह दिया कि किसी हिन्द्स्तानी को श्रपनी मर्जी के खिलाफ़ जापानी फीज के साथ काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता । उन्होने सब हिन्दुस्तानियो को कौन्सिल ऑफ ऐक्शन की इजाजत के बिना जापानियों के साथ काम न करने की सलाह दी।

आख़िर २९ नवम्बर १९४२ को श्री राघवन् ने ज़वरदस्ती लड़कों को ले जाने के इस वाक्ये के प्रतिवाद में स्वराज इन्स्टोटयूट वन्द कर दिया। जापानी लोग इससे वड़े नाराज हुए और उन्होंने इसे अपने सम्प्राट् की बेइज्ज़ती बतलाकर श्री राघवन् को पेनाग के उनके घर में नज़रबन्द कर दिया और किसी का भी उनसे मिलने जाना वन्द कर दिया। श्री राघवन् आ० हि० लीग की मलाया झाखा के सदर थे। उनकी गिरफ्तारी से मलाया के सभी हिन्दुस्तानियों में वड़ी उदासी छा गई।

इसी प्रकार के वातावरण में कौन्सिल आँफ़ ऐक्शन की तिगापुर में एक वैठक हुई धौर उसने अपनी मांगें पेश करते हुए जापानी सरकार से वैकाक की कान्फ्रेंस की मांगो का साफ जवाब चाहा। उसने जापानियों को चेतावनी दी कि अगर १५ दिन के अन्दर कोई तसल्लोदेह जवाब न मिला, तो आठ हि० फौज और आजाद हिन्द संघ तोड़ दिये जायंगे।

मध्यस्य महकमे के जनरल इवाकुरो ने कौन्सिल ग्रॉफ ऐक्शन को सलाह दी कि जापानी सरकार को ऐसी कड़ी चिट्ठी लिखना सही रास्ता नहीं है, और वह शायद श्रल्टीमेटम समका जाय। तब कौन्सिल ने वह चिट्ठी भेजने का इरादा छोड़ दिया ग्रीर जनरल इवाकुरो ने वायरा किया कि मै जापानी सरकार से जल्दी ही जवाब मंगा दूंगा। संगीत और तोकियो को इसके लिए खास श्रादमी भेजे गये।

इस पर जापानी बड़े बज़ीर जनरल तोजो ने एक गोल-माल बयात दिया कि हिन्दुस्तान के किसी हिस्से को लेने की जापान की इच्छा नहीं है। किन्तु कौन्सिल श्रॉफ ऐक्शन की इतने से तसल्ली नहीं हुई और पहली तैयार की हुई चिट्ठी जापानी सरकार के पास भेजने के लिए जनरल इवाकूरो की दे दी गई। इसमें खास मांगे ये थीं कि:—

- (१) वैकोक कान्फ्रेंस के निर्णयो की वाक्।यदा मन्जूरी दी जाय।
- (२) स्रा० हि० फीज और आजाद हिन्द संघ के काम में जापानियों की दस्तन्दाजी बन्द की जाय।
- (३) हिन्दुस्तानी लड़ाई के कैदी जनरल मोहनसिंह की कमान में ही पहले की तरह रहें।

श्रवत्वर १९४२ में श्रा० हि० फीज के कायम होने के बाद एक नये जापानी युद्ध-कंदी ने उन सब हिन्दुस्तानी सिपाहियों को श्रपनें नीचे लिया था, जो आ० हि० फीज में शामिल नहीं हुए थे। जनरत मोहनसिंह इनको भी श्रपने ही मातहत रखना जाहते थे, क्यों कि उनकों वे श्रा० हि० फीज के लिए रिज़र्व समभते थे। जापानियों ने इन मांगों को ज़बूल करने से इनकार कर दिया श्रीर एक नया संकट पैदा हो गया। जनरल मोहनसिंह ने तब आ० हि० फीज के उंचे श्रफ्सरों की एक बैठन बुलाई श्रीर उनकी राय मांगी। उन सबकी राय थी कि हमको श्रपनी मांगों पर डटे रहना चाहिए ग्रौर ज।पानी लोग न मार्ने तो प्रा० हि० फीज को तोड़ देना चाहिए ।

द दिसम्बर १९४२ को जापानियों ने कर्नल गिल को, इस शुबह पर कि वह ही इस सब संकट का जड़ में है, गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने उसकी बिटिश जासूस बतलाया श्रीर कहा कि उसी के उकसाने से मेजर ढिल्लन बर्मा में अंग्रेजों से जा मिला। उसके दल के वे सख लोग भी, जो हिन्दुस्तानी नेताश्रों से सम्पर्क कायम करने के लिए उसके साथ बर्मा गये थे, गिरफ्तार कर लिये गए।

कर्नल गिल की गिरपतारी के बाद कौन्सिल आँफ ऐक्शन के सब मेंबरों ने इस्तीफें दे दिये । फौज में वह लोग यह महसूस करते थे कि जापानी अपने वायदे से फिर गये हैं और हमें उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। मेंने और मेरे दल के दूसरे लोगों ने, जिनको जापानियों पर कभी ऐतबार नहीं हुआ था, जापानियों को सहयोग देना बंद करने के लिए यह बिलकुल ठीक मौका समका। हमने आ० हि० फौज के खिलाफ खूद प्रचार करके जनरल मोहनसिंह को फौज तोड़ देने की सलाह दी।

कौन्सिल आँफ ऐक्शन के सदर श्री रासिवहारी बोस इस राय के थे कि हिन्दुस्तानी आज़ादी की तहरीक के रास्ते की सब दिक्कतें श्रीर रुकावटें जापानी सरकार के साथ बातचीत करके दूर की जा सकती है। उन्होंने कहा कि में खुद तोकियो जाकर बड़ें वजीर तोजों से बात-चीत करके सब दिक्कतों को दूर करा दूगा और जनरल मोहनसिंह को घीरज रखने की सलाह दी। किन्तु जनरल मोहनसिंह व कौन्सिल ऑफ़ एंदशन के दूसरे मेम्बरों ने श्री बोस की एक न सुनी श्रीर हालात दिन पर दिन विगड़ते गए।

दिसम्बर १९४२ के वीच के करीब श्री रासितहारी बोस न वाता-वरण को शान्त करने की कोशिश की। उन्होंने जनरल मोहर्नीसह को एक चिट्ठी तिस्ती कि कोई अंचा श्रफसर मेरे पास मेरे होटल में भेजो और में सारी हालत उसको समस्ता दूंगा। लेकिन जनरल मोहर्नीसह ने उनको सूला जबाब दे दिया कि कोई श्रफ्सर धापसे मिलना नहीं चहता श्रोर में किसी अफ्सर को श्रापसे मिलने नहीं दूंगा । इस पर श्री रासिबहारो बोस ने जापानियों को हुक्म लिखकर दे दिया कि जनत सोहनसिह को गिरफ्तार कर लिया जाय।

तब जनरल इवाकुरो ने २० दिसम्बर १९४२ को जनरल मोहन सिंह को बुला भेजा और गिरफ्तार कर लिया शुरू-शुरू में जापानियें ने जनरल मोहनसिंह से बहुत अच्छा बरताव किया। उनको तिगापुर के पास सेंट जान के टापू में एक अलग बंगला दिया गया। उनकी श्रपने साथ सात आदमी रखने की इजाज़त थी, जिन में दो उनके ए डी. सी. थे और बाकी रसोइया और अरदली वगैरह थे। बाद की उनका तबादला सुसात्र। को कर दिया, श्रोर अंग्रेज जब वहां पहुंचे, तो उन्होंने श्रपने श्रापको अंग्रेजो के सामने पेश किया, श्रौर वे दिल्ली के लाल किले में ले श्राये गए। जनरल मोहनितह को पहले ही से अपनी गिरपतारी का खयान हो गया था, और उन्होंने अफुनरो को हिंदापतें दे दी थीं कि मेरे गिरपतार होते ही आ० हि० फीज को तोड़ दिया जाय। उनकी गिरफ्तारी का हाल मालूम होते ही उन हिदायतों पर धमत किया गया। सब हथियार इकट्टे करके रख दिए गए, पार्टी के झौर श्राहदो के सब विल्ले जला दिए गए और सब फौजी ट्रेनिंग बन्द कर दी गई।

इस समय जापानियों के खिलाफ भावना बहुत प्रवत्तथी। ग्रौर सब अफसरो और सिपाहियों न कभी जापानियो का विश्वास न करने का इरावा कर लिया था।

श्रा० हि० फौज ने जापानी मध्यस्थ विभाग को एक चिट्ठी लिख-फर इत्तिला दी कि सब अफसरों और सिपाहियों ने युद्धबन्दी की हैसियत में रहने का फैतला कर लिया है। जापानियों ने उनको क़ैंदी सानना क्यूल न किया। उन्होंने कहा कि जहां तक जापानियों का ताल्लुक़ है तुम लोग एक बार प्राजाद मान लिये गए हो ग्रीर लब फिर कैदी नहीं माने जा सकते। तब हमने कहा कि श्रगर हम श्राजाद है, तो हम श्रपनी आजादी के हक से फायदा उठायेंग श्रीर मलाया, श्राइलैंड श्रीर दर्मा में सिविलियन के तौर पर वस जायेंगे। जापानियां ने हमें कैम्प से बाहर नहीं जाने दिया।

श्री रासिवहारी बोस का कहना था कि मोहर्नासह को श्रा० हि॰ की के जनरल के श्रोहदे से स्तीफा देने का तो पूरा श्रख्त्यार था, के किन फौज को तोड़ने का कोई श्रख्त्यार न था, क्यों वह उनकी निजी चीज़ न थी। वह हिन्दुस्तान की फौज थी, न कि मोहन- सिंह की। श्री रासिवहारी बोस ने यह भी बाकायदा ऐलान कर दिया कि मैंने मोहर्नासह की गिरफ्तारी का हुदम दिया है श्रीर उनको श्राजाद हिन्द फौज का प्रधान सेनापित मुकरंर करते वक्त मैंने उनको जनरल का जो पद दिया था, वह अब वापिस ले लिया जाता है।

क्रीब दो मास तक यही हालत रही। इस बीच श्री रासिबहारी बोस श्रीर जापानियों ने सिपाहियों और अफ़्सरों में श्रा० हि० फौज न छोड़ने के लिए जबरदस्त प्रचार किया। ज्यादहतर अफ़्सर श्रीर सिपाही श्रा० हि० फौज में रहना नहीं चाहते थे, लेकिन जापानियों कुछ छोटे प्रफ़नर मिल गय, जो एक पिठू श्रा० हि० फौज खडी करने को तैयार थ।

#### विदादरी में जनरल इवाकुरो के लेकचर

फ्रवरी १६४३ में फीज में जापानियों के प्रवल प्रचार के वाद जापानी जनरल इवाक़ुरों ने आ० हि० फीज के सब प्रफ्तरों को, जो क़रीब २००थे, दिदादरी में वुलाकर एक लेकचर दिया। इस लेकचर की ख़ास वातें ये थीं:—

(फ) वैकीरा में पूर्वीय एशिया के रहने ठाले सब हिन्दुस्तानियों के नुमाइन्दे इकट्ट हुए थे, उनके फैसरे के मुताबिक आ० हि० फौज खड़ी की गई थी।

- (ख) जापानी सरकार ने हिन्दुस्तानियों को श्रपने मुल्क की आजारी के लिए लड़ने की इच्छा के प्रति हमदर्दी ज़ाहिर की थी, और इसी वजह से इस लड़ाई के तरीक़ श्रीर ज़रियो पर गौर करने के लिए बंकीक में इकट्ट होने के लिए ।इनका इन्तज़ाम किया था।
- (ग) इन नुमाइन्दों ने एक कौन्सिल आँफ ऐक्शन का चुनाव करते श्री रासिवहारी बोस को उसका सदर बनाया था, और श्री बोस ने कप्तान सोहनसिंह को आ० हि० फौज का जनरल सदर मुकरंर किया था।
- (घ) जापानी सरकार ने सदर को सब तरह का मदद देने की वायदा किया था और
- (ङ) जनरल मोहर्नीसह को, अगर वे चाहे तो, अपने श्रोहवें से इस्तीफ़ा देने का तो हक था, लेकिन सदर की इजाज़त के बिना फीज को तोड़ने का कोई हक न था। फीज को छिन्न-भिन्न करने की हर कोशिश को गृदर समझा जायगा।

यह बड़े संकट का बक्त था। जापानी लोग ज़ोर-जबरदस्ती थ्रा॰ हि॰ फौज को चलता रखना चाहते थे। इस बक्त वे कुछ ऐसे लोगों की तलाश में थे, जिससे कि वे उन्हें बिलदान का बकरा बनाकर बाढ़ी लागों में फौज न छोड़ने के लिए भय पैदा कर सकें। जितने भी लोग वहां हाज़िर थे वे जापानियों की नीयत की सचाई समक्त गये और उन्होंने चुप रहना हा उचित समका। मैं यह सब बरदाश्त न कर सकी श्रीर मैंने जनरल इवाकुरों को जबाब दिया। मैंने उससे यह कबूल करा लिया कि श्रा॰ हि॰ फौज ज़बरदस्ती, घोछेबाजी तथा जापानियों के दबाब से भरती की गई है और वैकाक को जो श्रादमी गये थे, वे हमारे नृमाइन्दे नहीं थे। इसलिए श्रगचें हम क़ानूनन वैकीक के फैसलों से बये हैं तो इन्साफन जापानियों को हमें ऐसी तहरीक में रहने के लिए मजबूर करने का कोई हक नहीं, क्योंकि हिन्दुस्तान को श्राज़ाद बरने की पवित्र तहरीक में घोटा-घड़ी श्रीर जोर-जबरदस्ती के लिए कोई जगह नहीं

हो सकती। वह इससे सहमत हो गया और हरेक को श्राजादी दी गई कि वह चाहे, तो ग्रा० हि० फौज में रहे ग्रौर चाहे न रहे।

श्रगले दिन जनरल इवाकुरों ने मुक्ते दिल खोलकर वात-चीत करने के लिए श्रपने वंगले पर बुला भेजा। उसने मुक्तते कहा कि कल की बैठक में तुम्हारी दलालों को मैने अच्छी तरह समक्त लिया और मैं चाहता हूं कि तुम जैसा श्रादमी श्रा० हि० फौज का लीडर बने। क्या तुम यह ज़िम्मेदारी उठाआगे? मैने कहा कि "नहीं, क्यों कि न तो मुक्त-में लियाकृत है श्रीर न लोगों का मुक्त पर इतना ऐतबार है। लोगों का एतबार न तो जापानियों पर रहा है, और न अपने नेताश्रों पर।"

तब उसने मुक्तसे मेरी राय पूछी कि सच्ची श्रा० हि० फौज कैसे विक्रों की जा सकती है, जिसमें लोग खुशी से शामिल हो । मैंने नीचे लिखें सुक्ताव पेश कियें —

- (क) हिन्दुस्तान की श्राजादी का सवाल पवित्र समका जाय, उसके बारे में हरेक]वात की बुनियाद सचाई पर हो। जापानी लोग हमसे श्रपना मतलब निकालने की कोशिश करना छोड दें।
- (ख) श्रा० हि० फौज में भरती होने के लिए किसी के साथ ज़ोर-जबरदस्ती न की जाय। जो भरती हो, वह श्रपनी मरजी से श्रच्छी तरह सोच-समभकर हो। जा फौज का छोड़ना चाहें, उन्हें छोडने की इजाज़त दी जाय।
- (ग) आबिर में मैने उससे कहा कि हिन्दुस्तान से वाहर सिफं एक आदमी ऐसा है, जो सच्च्ची आ० हि० फौज चला सकता है और वह है नेताजी सुभाषचन्द्र बोस। मेरा मतलब सच्ची आ० हि० फौज से यह है कि यह एक मज़दूत लड़ने वाली फौज हो, सिर्फ प्रचार के लिए नहीं।

वह मुझसे रजामन्द हो गया श्रीर उसने मुक्ते यकोन दिलाया कि में नेताजी को जर्मनी से सिंगापुर बुलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। मेंने उससे कह दिया कि इस शर्त पर कि नेताजी सिंगापुर आयें श्रीर

í

ŧ

1

#### श्री रासिवहारी बीस

सन् १९११ में लार्ड हाडिंग पर बम फेंकने के बाद श्री सन् बिहारी बोस जापान भाग गए और वहां श्रापने जापानियों हे एक आध्यात्मक नेता श्री तोथामा के यहां पनाह ली। जब पूर्वीय एिंडा को लड़ाई शुक्ष हुई, तो आपको जापान में रहते करीब ३० वरम बीत गये थे। इतने दिनों तक श्राप जिस मौके की इन्तजार में थे वह ना जपास्थत हुआ था। लड़ाई शुक्ष होने से पहले भी वे अपनी पार्ती मातृभूमि की श्राजावी के लिए लगातार क्वान्तिकारी काम करते ऐ थे। १६१४ में श्रापने कोमा-गाता-मारू की यात्रा का संगठन दिया। एक जहाज भर हथियार श्रीर गोला-बाल्ड इकट्टे करके कोमा-गार्ति मारू नामक एक जापानी जहाज किराए पर करके उसे हिन्दुस्तान भेड़ों की कोशिश की, लेकिन श्रंग्रेजों का पहले से इसका पता चन गया और उन्होने जहाज श्रीर उस पर के सब क्वान्तिकारी हिन्दुस्तानियों और लड़ाई के सामान को पकड़ लिया।

श्रपनी दूरन्देशों से आपने पहले से ही ठीक वक्त पर जापानी महीन्यक विदेश मंत्री श्ली एफ एम. सुगियामा से मिलकर इस बात हं इंन्तजाम कराया कि जापान के कृद्जा किये हुए देशों में हिन्दुहर्गा दुश्यन न क्रार दिये जायं और इस तरह पूर्वीय एशिया में रहने वां श्रपने हज़ारी देश भाइयों का जान, माल और इज्ज़त का रक्षा की तथा हमेशा के लिए उनका एहसान हासिल किया।

नेता जी बोस कहा करते ये कि जब हम बच्चे थे, तो श्री राम बिहारी बोस कोमी बीर समझे जाते ये ग्रीर उनका नाम नई पीडी में स्फूर्ति भरता था।

प्राप जन्म भर महान् कान्तिकारी रहे।

श्रापको किसी तरह का लालच नहीं दिया जा सकता था, और अपनी मातृभूमि को इज्ज़त को श्राप सबसे ऊपर रखते थे। स्नाप जापान में ३० बरस रहे और अंग्रेज़ों ने श्रापके सिर के लिए जिन्दा या मुर्दा; एक लाख रुपये इनाम रखा था। श्रपने एक बड़े ऊचे जापानी ख़ानदान की लड़की से शादी कर ली थी। इन सब बातों से भी श्रापकी देशभित में बिलकुल फ़र्क नहीं आया था।

ग्राप जापानियों को पूर्वीय एशिया में रहने वाले किसी दूसरे हिन्दु-स्तानी की बनिस्बत अधिक ग्रन्छी तरह पहचानते थे, और ऊंचे जापानी फौजी श्रीर सियासी दायरों में ग्रापका काफ़ी ग्रसर था।

जापानी फीज का यह खास कायदा है कि मुकामी कमान्डरों को, चाहे वे कितने ही छोटे हों, बहुत बड़े श्रख्तियार होते है, और उनमें से हर एक यह महसूस करता है कि लड़ाई में जापान को फतह के लिए कोई बड़ा काम करके दिखाना उसका जाती फर्ज है।

यही महसूस करने के कारण जापानी मध्यस्य अफ़सर ऐसे तरीकों पर श्रमल करते थे, जिनसे यह मालूम होता था कि जापानी लोग हमसे श्रपना उल्लू सीधा करने पर तुले हुए हैं इसमें श्रचरज नहीं कि हिन्दु-स्तानी श्रफ़सर उनका यकीन नहीं करते थे, और अक्सर धीरज खो देते थे। लेकिन रासिवहारी बोस जापानियों को श्रच्छी तरह पहचानते थे श्रीर उनको हमेशा इस बात का यकीन रहता था कि वे टोकियो के अंचे अफ़सरों से लिखा-पढ़ी करके हमारी दिक्क़तों को दूर करा देगें। इसी वजह से वे हमको ज्यादह धीरज रखने की सलाह देते थे।

४ जुलाई १९४३ को श्री बोस ने बड़ी खुशी से हिन्दुस्तानी आजादी के श्रान्दोलन की जिम्मेवारी नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को सर्रेंप दी श्रीर बढ़ापे में श्राराम करने के लिए श्रलग होगये।

जनवरी १९४५ में ६२ बरस की उस्र में टोकियो में उनका स्वर्ग-

# नेत(जी पूर्वीय एशिया में

आज़ाद हिन्द फौज में इस गड़बड़ के बाद जापानी ब्रौर हिन्दुसानी फौजों के बीच बात-चीत चलाने वाले जापानी मध्यस्य महक्ने हे मुिलया जनरल इवाकुरो ने किसी-न-किसी तरह जापानी सरकार हो इस बात के लिए कायल कर लिया कि नेताजी सुभाषचन्द्र वीत ना तक खुद श्रपने हाथ में सारा इन्तजाम नहीं लेंगे, तब तक सन्वी श्राजाद-हिन्द फौज कभी खड़ी नहीं की जा तकती श्रीर इसितए नेन जी को बॉलन से सिंगापुर लाने का इन्तजाम करना चाहिए। इस पर जापानी सरकार ने कहा कि इस लड़ाई के जमाने में बर्तिन से सिंगापुर पहुंचना नेताजी के लिए सुमिकन नहीं। रास्ता इतनी ख़तरनाक है कि कोई इतनी जोखिम उठाये भी, तो उनके जिन्ही पहुंचने की उम्मीद तों में पांच फ़ी तदी ते ज्यादह नहीं । जापानी सरकार ने जनरल इवाकुरों ते कहा कि इस बात पर इसरार करनी ठीक नहीं; क्योंकि इसमें नेताजी सुभाषचन्द्र की मौत लाजमी है। गह सफ़र सिर्फ पनडुब्बी के ज़रिये किया जा सकता है और रास्ते के सब समुद्रों में अंग्रेजी और अमेरिकन जहाज गश्त लगाते रहते हैं। उनते वचकर निकलना नामुमिकन है। जनरल इवाकुरो ने भ्रपनी सरकार को फिर लिखा कि हिन्दुस्तानी आज़ादी के आन्दोलन के लिए पह वहुत ज़रूरी है कि नेताजी कितनी ही जोितम के होते हुए भी मह सफर करें। इवाकुरो के शब्द यह थे कि "मैं जानता हूं कि नेताजी के सही-सलामत पहुंचने में वड़ा भारी जोखिम है, पर यहां के सब हिंदुः स्तानियों का ख़याल है कि जब तक नेताजी ख़ुद इस ग्रान्दोलन की बागटोर नहीं सम्भालेंगे, तब तक वे लोग हिन्दुस्तान को श्राजादी के

निए ज़ोरदार लड़ाई नहीं लड़ सकते। श्रगर नेताजी सही सलामत नहीं पहुंचे, तो हम समक्ष लेगे कि इस वक्त परमात्मा को हिन्दुस्तान की श्राज़ादी मंजूर नहीं। श्रगर रास्ते के सब ख़तरों को पार करके भी नेताजी सही-सलामत यहां पहुँच गये, तो हम समकोंगे कि परमात्मा की मर्जी यही है कि हिन्दुस्तान उनकी कोशिशों से श्राज़ाद हो।"

नहरहाल जापानी सरकार यहाँ के हिन्दुस्तानियों की इच्छा नेता जो को जतला देवे प्यौर रास्ते के खतरे भी वतला देवे। फैसला नेताजी खुद कर लेगे। जापानी सरकार इस पर रजामन्द हो गई।

तब बिलन के जापानी राजदूत ने नेताजी के पास जाकर उनकी पूर्वीय एशिया के हिन्दुस्तानियों की इच्छा बतलाई और रास्ते के खतरे के बारे में भी कहा। उसने नेताजी से साफ कह दिया कि सही-सलामत पहुंचने का अवसर सिर्फ सौ में पाच है। आपकी जान बड़ी कीमती है, इसलिए में आपको ऐसी जोखिम उठाने की जलाह हरगिज नहीं दूंगा। नेताजी ने जवाब दिया कि रास्ते के सब खतरों के होते हुए भी में यह सफर ज़रूर करूंगा। अगर में रास्ते में मारा भी जाऊं, तो मुक्ते यह तसल्ली तो रहेगी कि में हिन्दुस्तान की आजादी के लिए लडते-लड़ते मरा और में ऐसी मौत का स्वागत करूंगा।

1

1

أنه

1

j

\*

1

तव नेताजी एक जर्मन पनडुट्वी में बैठकर चल दिये। मडगास्कर पहुंचकर हिन्दमहासागर को पार कर पेनांग से गई हुई जापानी पन- डुट्बी में श्राप सवार हो गये ग्रौर पेनांग श्रा गये। वहां से हवाई जहाज से आप टोकियो पहुच गये।

३ जून १९४३ को श्री रासिवहारी वोस नेता जी से मिलने झौर उनको सिगापुर लाने के लिए टोक्सियो चल दिए। चलने से पहली रात को श्री बोस ने कुछ झाजाद हिन्द फौज के झफनरों को एक दावत दी। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के पहुंच जाने की खबर दिलकुल छिपाकर राणी गई। जब अफसरों ने श्री रासिवहारी बोस ने टोजियो झाने का कारण पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि में झाप लोगों के निए एक

( 800 )

तोहफा लाने जा रहा हूं।

२० जून १९४३ को टोकियो के रेडियो ने नेताजी के वहां पहुंचने का ऐलान कर दिया। बॉलन से टोकियो तक के सफर में नेताजी के साथ उनका ए.डी. सी. भी श्राबिदश्रलीहसन नाम का एक मुसलमान जैसा कि शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को कई बार परास्त करने वाले एक बड़े कान्तिकारी नेता का होना चाहिए था।

टोकियो पहुंचते ही नेताजी ने प्रेस-वक्तव्य दिया। इसमें श्रापने कहा था कि "पिछले महायुद्ध में वोखेवाज़ ब्रिटिश राजनीतिज्ञो ने हमारे नेतात्रों को चकमा दिया था। इसीलिए, बीस बरस से ज्यादह हुए, हमने कभी उनके घोखें में न आने का वायदा किया था। वरसो से वर्तमान पोढ़ी त्राजादी की लड़ाई लड़ती आ रही है और आज के मौके का इन्तज़ार करती रही है। आज हिन्दुस्तानियों के लिए श्राज़ादी के प्रभात का शुभ श्रवसर उपस्थित हुआ है हम जानते है कि ऐसा मौका सी बरस तक हमारे हाथ न लगेगा। इसलिए हमने उससे पूरा फायरा उठाने का पक्का इरादा कर लिया है । हिन्दुस्तान के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद का ननीजा हुम्रा है नैतिक पतन, संस्कृति का नाश, म्रापिक वरवादी श्रीर राजनीतिक गुलामी। हमारा यह फर्ज है कि हम श्रपने खून से आज़ादी की कीमत चुकायें। हम इस तरह श्रपनी कुरबानियों से जो आज़ादी प्राप्त करेंगे उसकी रक्षा हम श्रपनी ताकत से कर तकोंगे। जिस हुश्मन ने तलवार खींची हैं, उसके साथ हमें तलवार से ने लड़ना चाहिए। सिविल नाफ़रमानी श्रव हथियार की लड़ाई में त्व जानी चाहिए । हिन्दुस्तानी जब वड़ी तादाद में इस श्राग में त्र होगे तभी वे आजादी के हकदार वन सकेंगे।

२१ जून १९४३ को नेता जी ने पहली दफा टोकियों के रेडियों पण दिया। श्राजाद हिन्द के सब कैम्पों में इसके सुनने का पम किया गया था। नेता जी ने कहा कि जहां तक हिन्दुस्तान का सम्बन्ध है, हमारे लिए सबसे खास बात हिन्दुस्तान के पास की हालत है। हिन्दुस्तान में श्रंग्रेंजी राज में किसी भी ब्रिटिश जनरल की यह कल्पना भी न हुई होगी कि ग्रंग्रेजों का कोई दुव्मन कभी भी भविष्य में पूरव की ओर से हिन्दुस्तान पर हमला कर सकता है भीर भ्रंग्रेज फौजो का सारा घ्यान हमेशा पिश्चमोत्तर की सरहद पर ही रहा है। तिगापुर का जहाज़ी प्रड़ा ग्रग्नेजो के हाथ में था और वे समभते थें कि हिन्दुस्तान के लिए कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन, जब जनरल यामा-शीता तूफान की तरह थागें बढ़ते चले गयें, तो दुनिया ने समऋ लिया कि ध्र ग्रेजो की फ़ौजी नीति कौड़ी कीमत की भी नही है। तब से जनरल वेवल 'हिन्दुस्तान की पूर्वी सरहद पर किलेबन्दी करने की सिरतोड़ कोशिश कर रहे थे। किन्तु हिन्दुस्तानी श्रापस में पूछा करते थे कि ''श्रगर श्रंग्रेजों को तिगापुर बनाने में बीस बरस लगे है श्रीर खोने में सिर्फ एक ही हप्ता लगा है, तो ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ या उसके उत्तराधिकारी को अवनी इस क्लिवन्दी से पीछे हटने में कितना समय लगेगा? ट्यूनिस, तिम्बकट, लम्पड्सा या ग्रलास्का में जो कुछ हो रहा है, उसमें हिन्दु-स्तानियों की विशेष दिलचस्पी न थी, पर हिन्दुस्तान के ग्रन्दर या उसकी सरहद के पार जो कुछ हो रहा था, उसमें हमारी विशेष दिल-चस्पी थी। हमारे लिए बड़ी बात यह थी कि पहले तो वर्मा को फिर से जीतने की वड़ी शेखी वघारी गई थी, किन्तु वहां से भी दुम दवाकर भागना पड़ा था। सिंगापुर में सबसे बड़ी हार थी; लेकिन उससे भी कोई बड़ी रहो-वदल नहीं हुई। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की कठोर नीति वैसी ही वनी रही। हमारे शासकों की यह घारणा रही है कि भले ही कोई मरे या जिये ब्रौर कितने ही साम्राज्य बनें या विगड़ें, किन्तु ब्रिटिश साम्राज्यवाद हमेशा ही कृत्यम रहेगा । श्राप इसे राजनीतिज्ञता का दिवाला या ख्याली पुलाव कह सकते है, पर इसमें भी एक राज् है। बिटिश साम्राज्य हिन्दुस्तान के सहारे फला-फूला है। ग्रंग्रेज़ लोग, चाहे वे किसी सियासी पार्टी के हो, जानते है कि हिन्दुस्तान से फायदा उठाने

की उनको जुरूरत है। उनके साम्रोज्य का मतलव है हिन्दुस्तान। वे उस साम्राज्य को बचाने के लिए जी-जान से लड़ रहे ये। इसिंतर इस महायुद्ध में अंग्रेज़ों के भाग्य में कुछ भी क्यो न बदा हो; वे ग्रागि तक अपने साम्राज्य को बचाने की यानी हिन्दुस्तान को अपने चंतृत में रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए, ग्रगर में साफ कहूं तो इस किन हालत में भी अंग्रेज़ों के निए हिन्दुस्तान की ग्राज़ादी को मानने ने इनकार करना पागलपन नहीं है, बल्कि पागलपन यह उम्मीद करना है कि अंग्रेज़ लोग खुशी से अपना साम्राज्य छोड़ देंगे। किसी हिन्दुत्तानी को भुलावे में नही रहना च।हिए कि किसी दिन इंग्लैंड हिन्दुस्तान नी श्राजादी को मानने के लिए तैयार हो जायगा। लेकिन, इसका मततः यह भी नहीं है कि श्रंग्रेज़ राजनीतिज्ञ हिन्दुस्तान से कभी समभीता नहीं करेंगे। में समभता हूं कि इस साल ऐसे समभौते की एक और कोशि की जायगी। पर में अपने देशभाइयो को बतला देना चाहता हू हि समभौते से अंग्रेज् लोग हिन्दुस्तान की श्राजादी को कमा क्वूल नहीं करेंगे, विल्क हिन्दुस्तानियो को उल्लू बनाने की कोशिश करेंगे। वहुँव दिनो तक वात चलाने का मतलव ग्राजादी की लडाई के रास्ते से होगाँ को हटाकर उनकी शक्ति को कमज़ोर कर देना है, जैसा कि दिसम्बर १९४१ में किया गया था। इसलिए हमको ब्रिटिश साम्राज्यवाद है साय समझौते की उम्मीद हमेशा के लिए और विलकुत छोड़ देनी चाहिए। हमारी आज़ादी में किसी समभीते की गुंजाइश नहीं है। **प्रा**जादी तभी मिलेगी, जब अंग्रेज् श्रीर उनके दोस्त हिन्दुस्तान हो विलकुल छोड़ देंगे ग्रोर जो लोग दर-ग्रसल आजादी चाहते हैं, उनही उसके लिए लड़ना पड़ेगा और प्रयने खून की शकल में उसकी की मत अदा करनी परेगी।

भाइयो घोर दोस्तो ! तम ग्राजादो के लिए, हिन्दुस्तान के भीतर भीर वाहर, अपनी पूरी ताकृत लगाकर लड़ाई चलाए। हम दृट विद्वार

के साथ लड़ाई जारी रखें। एक दिन बिटिश साम्राज्यवाद जरूर भस्म हो जायगा और उसकी राख में से भ्राजाद हिन्दुस्तान का जन्म होगा। इस लड़ाई में पीछे हटने भ्रार हिचकिचाने की कोई गुंजाइश नही। हम तब तक आगे ही बढ़ते चले जायंगे जब तक कि विजय भीर आजादी न मिलेगी।"

## नेता जी सिंगापुर में

नेताजी के आने का ठीक समय गुप्त रखा गया था। केवल आजार हिन्द फीज के अफसरो और प्रमुख हिन्दुस्तानी नागरिकों को इस बारे में जानकारी दी गई थी।

२ जुलाई १९४३ को लगभग ११ वर्जे प्रातः सब हिन्दुस्तानी नागरिक, जापानी दूत, सैनिक स्टाफ़ श्रौर श्राज़ाद हिन्द की के बड़े श्रफसर गरफोजी हवाई श्रड्डे पर उनका स्वागत करने के तिए इकट्ठे हुए। आजाद हिन्द फीज के चुने हुए श्रादिमियो को लेकर, उनकी सलामी देने के लिए एक दल बनाया गया था, जो वहां मौजूद था। दोपहर को दो एंजिनों का एक जापानी हवाई जहाज आया और हवाई श्रड्डे पर उसी जगह उतरा जहां हम उनके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ सेकिंडो में ही, जो हमें घंटो के समान लम्बे मालूम हुए, हवाई जहाज का द्वार खुल गया और नेताजी उसमें से श्रपने सेकेंटरी धार्विद हसन के साथ वाहर श्रा गए।

श्री रासिवहारी वोस, कर्नल यामामोतो और जापानी सम्पर्क विभाग के श्रकसर श्री सेनदा भी उसी हवाई जहाज में थे। ग्रीर टोकियो से नेताजी के साथ ही आए थे।

नेताजी हवाई जहाज से जतरते ही सीघे हमारे पास प्राए आर हममें से प्रत्येंक से हाथ मिलाकर कुछ-कुछ वातें भी कीं । मुक्ते रोमाव हो श्राया था। मेरे जीवन में यह पहला प्रवसर था। जब मैने उन्हें देखा था। मैं उनसे बड़ी-बड़ी श्राशायें वाघे बैठा था श्रीर उनहें प्रत्येंक कार्य-कलाप को बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहा था। वे एक हल्का भूरा सूट पहने हुए थ श्रीर सिर पर गांची होपी लगाये हुए थे। हमसे मिलनें के बाद उन्होंनें सैनिक दल की सलामी ली और श्रपनें निवास-स्थान को चले गए।

इस बीच में उनके आगमन का समाचार बिजली की तरह फैल गया और पुरुष स्त्रियां और बालक उनके स्वागत के लिए उलट पड़े। उनके प्रति प्राश्चर्यजनक प्रेम और प्रश्नसा का भाव प्रकट किया गया था। हिन्दुस्तानी, चीनी, मलाया वासी और जापानी सभी लोगों की विशाल भीड़ो का वहाँ जन-समुद्र-सा लहरा रहा था। लोग उस महान् क्रान्ति-कारी के दर्शन के लिए भीड़ के पैरो तले कुचले मरते थे।

उनका सीधा और ग्रकड़ा हुग्रा शरीर था। ऊंचा सिर, जो ग्रभिमान से इढ़ हो रहा था और मुस्कराता हुग्रा चेहरा था जिसने लागों के हृदयों पर जादू-सा डाल दिया था। हमें विश्वास हुग्रा कि यह वह नेता ह जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है।

दूसरे दिन जुलाई १९४३ में नेता जी आजाद हिन्द फीज के प्रमुख अफसरो और हांकांग, याइलेंड, वर्मा, बोनियो आदि से आये हुए लीग के नेताओं को मिले। हम फीजी अफसरो को जिस बात ने प्रभावित किया वह था उनका आधुनिक लड़ाई और आधुनिक हथियारों के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान; जो उनकी बातचीत से प्रकट हो रहा था।

४ जुलाई को नेता जी ने पूर्ण एशियावासी हिन्दुस्तानियों के प्रति-निधियों के सम्मेलन का एक ग्रारम्भिक अधिवेशन किया। कैयं इमारत में एक सभा हुई। इमारत का हाल खचाखच भरा हुआ था। इस सभा में श्रीरासिवहारी वोस नं एक ऐतिहासिक भाषण दिया श्रीर हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के श्रान्दोलन की बागडोर नेता जी के हाथ में सौंप दी।

नेता जी ने उस भारी उत्तरदायित्व को, जो उन्हें सौंपा गया था, स्वीकार करते हुए कहा-

"मित्रो, अय वह समय प्रागया है जब हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के उपासको को मैदान में उतरना चोहिए। युद्ध के संकट-काल में कार्य करने के लिए अनुशासन और उद्देश्य के प्रति सुदृढ वफादारी की जरू-

रत है। इसलिए मैं पूर्वी एशिया के अपने सब देशवासियों से प्रपीत करता हूं कि वे एक ठोस सैनिक व्यूह बना लें और हमारे सामने जो लड़ाई भ्रा रही है उसके लिए तैयार हो जायें। मुक्ते विश्वास है कि वे इसके लिए तैयार हो जायंगे।

येने कई वार सार्वजिनिक रूप से घोषित किया है कि मैं जब सन् १९४२ में एक विशेष उद्देश्य को लेकर अपने घर से रवाना हुआ वा तो तब मेरे साथ के बहुसंख्यक लोग मुझसे सहमत थे। उसके बार खुफिया पुलिस की रुकावटों के वावजूद अपने देश के लोगों से मेरा लगातार सम्पर्क कायम है।

विदेशों में रहने वाले देश भक्त हिन्दुस्तानी देश के भीतर स्वतन्त्रता की लड़ाई के लिए लड़ने वाले लोगों के सच्चे सरक्षक हैं। मैं प्रत्ये व्यक्ति को विश्वास दिला सकता हूं कि हमने अब तक जो कुछ नी किया है, वह हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के लिए ही किया है और आप भी हम जो कुछ करेंग वह देश की स्वतन्त्रता के लिए ही होगा। हैं ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हिन्दुस्तान के हितों के विवद्ध होगा या हमारे लोगों की इच्छाओं के विपरीत होगा। ""

अपनी सब शक्तियों को भली-भांति श्रीर पूरी तरह संगठित करने के लिए में स्वतन्त्र भारत की एक स्थायी सरकार बनाना चाहता हूं। हम अपने त्याग श्रीर बिलदान के द्वारा स्वतन्त्र होकर ऐसी शक्ति उपांजित करेंगे जिससे हम अपनी स्वतन्त्रता को सदा कायम रख सकेंगे। '' में आपको सावधान करता हूं कि यद्यपि हमें श्रपनी श्रन्तिम विजय में पूर्ण विश्वास है, लेकिन फिर भी हमें शत्रु की शक्ति का श्रनुमान कम नहीं लगाना चाहिए। हमें स्थायी रूप से कहीं-कहीं हटना भी पड़ सकता है। इसके लिए हमें तय्यार रहना चाहिए। हमारे सामने भयकर लड़ाई आ रही है, क्योंकि हमारा शत्रु बहुत शिवतमान्. बेवड़क और निमंब है। स्वतन्त्रता के इस अन्तिम अभियान में हमें भूख, प्यास, कष्ट की स्वितिमों के दवाव से की गई भाग-दीड़ श्रीर मृत्यु का सामना करना पड़ेगा।

जब झाप इस जांच मे खरे उतरेंगे तभी आप स्वतन्त्रता ले सकेंगे।
 मुक्ते विश्वास है कि झाप इसमें श्रवश्य ऐसा ही करेंगे और उसके द्वारा
 झपने गुलास और गरीब देश को स्वतन्त्र करायेंगे श्रीर समृद्ध बनाऐंगे।

५ जुलाई १९४४ का आजाद हिन्द फीज के निर्माण की घोषणा संसार को सुना दी गई। उस दिन नेता जी ने सिंगापुर में म्यूनिसिपल भवन के सामने आजाद हिन्द फीज की सब पल्टनो की परेड देखी। निरीक्षण के बाद उन्होंने फीज को सम्बोधित करते हुए कहा—

''हिन्दुस्तान की श्राजादी की फ़ौज के सिपाहियो,

श्राज मेरी जिन्दगी में सबसे अधिक श्रभिमान करने का दिन है।
श्राज ईश्वर की कृपा से मुक्ते संसार के सामने यह घोषणा करन का
श्रवसर मिला है कि हिन्दुस्तान को स्वतंत्र करने वाली सेना वन चुकी
है। यह सेना इस वक्त सिगापुर में लड़ाई के मैदान में कतार बनायें खड़ी
है। यह वहीं सिगापुर है, जो कभी, ब्रिटिश साम्त्राज्य का दुर्ग था।
आजाद हिन्द फौज वह सेना है जो हिन्दुस्तान को श्रप्रेजों के जुए से
मुक्त फरेगी "हर एक हिन्दुस्तानी को श्रभिमान होना चाहिए कि
इस हिन्दुस्तानी फौज का संगठन बिलकुल हिन्दुस्तानी नेताश्रों के
नेतृत्व में किया गया है और जब वह इतिहास में श्रमर रहने वाला समय
आयगा तब हिन्दुस्तानी नेताश्रों के नेतृत्व में ही यह सेना लड़ाई के मैदान
में उतरेगी। आज हम श्रप्रेजी साम्राज्य के इस कबिस्तान पर खड़े है।
इस समय एक बालक तक को यह सन्तोष है कि जो बिटिश साम्राज्य
कभी सर्व शिक्तमान् था वह श्रव भूत काल की चीज वन गया है।

साथियो! मेरे सैनिको ! श्रापकी लड़ाई का नारा होगा-चलो दिल्ली; हममें कितने स्वतंत्रता की इस लडाई में जीवित वचेंगें, यह मैं नहीं जानता । लेकिन मैं यह जानता हूँ कि आखिर में जीत हमारी होगी और हमारा काम तब तक खत्म न होगा जब तक कि हम दिल्ली में ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे कबिस्तान लाल किले के सामने विजयी सेना के रूप में परेड न कर नेगें।… श्रयन श्रव तक के सार्वजिनक जीवन में मैंने सदा ही यह श्रृभा किया है कि यद्यपि हिन्दुस्तान श्रन्य सब प्रकार से स्वतंत्रता के ति त्यार है, लेकिन एक चीज उसके पास नहीं है श्रौर वह है आजारी ही फौज। अमरीका के जार्ज वाशिंगटन इसिलए लड़कर स्वतंत्रता है तहे, क्योंकि उनकी अपनी फौज थी। गौरीबाल्डी इटली को इसिलए सता करा सके, क्योंकि उनके साथ उनके सशस्त्र स्वयं सेवक थे। यह श्राम लिए गौरव की बात है कि हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय सेना के निर्माण के ति आप पहले श्रामें श्राये हैं श्रौर श्रापनें उसका संगठन किया है। बें संनिक अपने देश के प्रति सदा वफादार रहिते हैं, जो सब हालतो में श्रमें कर्तव्य को पूरा करते हैं और जो श्रपनी जानें देने के लिए सदा तैयार रहते हैं, वे श्रजेय होते हैं। श्राप इन तीनों श्रादशों को अपने हुख में अच्छी तरह से बिठा लें।

साथियो, आज हिन्दुस्तान की आशायें श्रौर उसकी महत्त्वाकांसार श्रीप में निहित है। इसलिए श्राप अपना श्राचरण ऐसा वनाइये कि श्रापके देशवासी श्रापको घन्यवाद दें और श्रागली पीढी श्राप पर श्रीम मान कर सके में श्रापको विश्वास दिलाता हूं कि में श्रंधकार में श्रीम प्रकाश में, दुःख में और सुख मे, कच्छो में श्रीम विजय में सदा श्राप साथ रहूंगा। इस समय में श्रपके सामने भूख, प्यास, कच्छ-सह वलात्— प्रयाण और मृत्यु के सिवा कुछ दूसरी चीज प्रस्तुत नहं कर सकता। हममें से कीन-कीन हिन्दुस्तान को स्वतन्त्र देखने के लिए जीवित बचते हैं, यह एक छोटी वात है। हमारे लिए तो यही काफी कि हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हो जायगा श्रीम हम उसे स्वतन्त्र करने के लिए श्रपना सर्वस्व दे देंगे।"

६ जुलाई को श्राजाद हिन्द फौज की एक श्रीर रस्मी परेड की गई जिसमें म्यूनिसिपल भवन के सामने जापान के प्रधान मंत्री जनरत तोत्री का सम्मान किया गया था। फौज की सलामी लेने के बाद नेता जी और लोजो थोड़ी देर बातचीन करने के लिए एक कमने में सके गये। मानवीत ्नें तोजो ने नेता जी को भ्राजाद हिन्द फौजाके निर्माण पर बधाई दी और - उन्हें विश्वास दिलाया कि जापानी जाति उनका पूरी सहायता देगी। द जुलाई १९४३ को नेताजी ने हिन्दुस्तानी नागरिको और श्राजाद हिन्द फौज के सैनिकों की एक सार्वजनिक सभा की श्रीर एक भावनापूर्ण

ुभाषण में कहा -

"मै आपसे विलकुल साफ-साफ यह कहना चाहता हूं कि मैने अपना घर और अपना देश वयों छोड़ा और मै ऐसी मंजिल पर क्यो चल पड़ा जिसमें हर तरह के खतरे थे। मै एक अंग्रेजी जेल में सुरक्षित रखा गया था। मैने वहां ही निश्चय किया कि मुझे अंगरेजो के पंजे से निकल भागना है चाहे उसमे मुक्ते अपना सब कुछ खतरे में डालना पड़े। वहां बने रहना मेरे लिए बहुत आसान था और उसमें सुरक्षितता भी अधिक थी। लेकिन मैने यह अनुभव किया कि हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता की खातिर मुक्ते विदेशो की यह यात्रा करनी हो होगी और इसमें जो जोखम है उसका खयाल छोड़ देना होगा।

अपने कर्तन्य के पालन में श्रपने प्राण देने की शिवत मुक्तेमें हैं या नहीं, यह निश्चय करने के लिए मने पूरे तीन मास प्रार्थना श्रीर मनन में विताय। हिन्दुस्तान से निकल भागनें से पहले, मुक्ते जेल से निकलना था श्रीर एसा करनें के लिए मुक्ते अपनी रिहाई के लिए भूख-हड़ताल करनी पड़ी। में यह जानता था कि ब्रिटिश सरकार के बन्दी अपनी रिहाई के लिए न तो कभी हिन्दुस्तान में भुका पाये हैं श्रीर न श्रायरलेण्ड में। में यह भी जानता था कि ब्रिटिश सरकार को झुकानें के प्रयत्न में टेरेंस मेकस्विनी श्रीर जतीनदास को अपने प्राण देने पड़े थे। लेकिन मुझे यह निश्चय था) कि मुझे एक ऐतिहासिक कार्य पूरा करना है। इसलिए में तो इस खतरे में कूद पड़ा। ७-दिन के जपवास के बाद ही सरकार घवरा गई श्रीर उसनें मुझे रिहा कर दिया। उसने विचार किया था कि वह एक या दो मास के बाद मुक्ते फिर गिरफ्तार कर लेंगी। लेकिन में तो गिरफ्तारी से पहले

ही स्वतन्त्र हो गया।

मित्रो ! आप जानते है कि सन् १९२१ में विश्वविद्यालय निकलने के वादले ही मैं स्वतन्त्रता श्रान्दोलन के लिए सिक्त्य भाग हेता ए हूं। पिछले २० वर्षों में मैंने सभी स्वतन्त्रता श्रान्दोलनों में हिस्सा कि है। इसके श्रलावा मुभे सरकार हिसात्मक या अहिसात्मक गुप्त क्रांति कारी श्रान्दालनों से सम्बंधित होने के सन्देह में विना मुकदमा चतारे वार-वार जेलों में बन्द करती रही है। इस श्रनुभव के श्राधार पर मेंने यह नतीजा निकाला था कि हम हिन्दुस्तान में रहकर जो भी प्रयत्त करेंगे वे देश को स्वतन्त्रता दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इनने अंग्रेज हमारे देश से नहीं निकाले जा सकते।

संक्षेप में हिन्दुस्तान से मेरे आने का कारण देश में चलने बारे स्वतन्त्रता आन्दोलन को बाहर से मदद पहुंचाना है। दूसरी थ्रोर बाहर से पहुंचने वाली सहायता, जिसकी देश के भीतरी संघर्ष को बहुत स जकरत है, वास्तव में तहुत कम है। जिस सहायता की देश में हम देशवासियों को जकरत थी लोर अब भी है, वह दो प्रकार की है नैतिक थ्रोर भौतिक। प्रथम उन्हें नैतिक दृष्टि से यह विश्वात हो चाहिए कि उनकी जीत निश्चित है। दूसरे, उन्हें बाहर से फौजा मह यता मिलनी चाहिए।

वह समय अव त्रागया है जब हम समस्त संतार को, जुल्लम-ख़्ला वता देना चाहते हैं कि हम श्रपने देश को किस प्रकार स्वतंत्र फरना चाहते हैं। हम श्रपने शत्रुश्रों को भी यह वात कह देना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के वाहर के हिन्दुस्तानी, जास तौर से पूर्वी एशिया के निवासी हिन्दुन्तानी, एक लड़ाकू सेना वना रहे हैं जो हिन्दुस्तान की श्रंग्रेजी सेना पर हमता करने के लिए पर्याप्त रूप से शिक्तमान् होगी। हम जब हिन्दुस्तान की श्रंग्रेजी सेना पर हमला कर में तो वहां क्रान्ति हो जायेगी; देश की नागरिक जनता में ही नहीं, बिल्क हिन्दुस्तानों कीज में भी, जो इस नमय अंग्रेजी भंडे के नीचे लड़ रही हैं। जब ब्रिटिश सरकार पर इस प्रकार

भीतर श्रीर वाहर दोनो श्रोर ते हमला किया जायेगा तो उसकी शिक्त रूट जायेगी श्रीर हिन्दुस्तान के लोग अपनी स्वतन्त्रता फिर प्राप्त कर तेंगे। इसलिए मेरी योजना के अनुसार तो हमें इस बात की चिन्ता भी नहीं करनी चाहिए कि हिन्दुस्तान के प्रति घुरी देशों का रुख क्या रहता है। यदि हिन्दुस्तान के रहने वाले श्रीर हिन्दुस्तान के बाहर रहने वाले हिन्दुस्तानी श्रपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो हिन्दुस्तानियों के लिए श्रं ग्रेजो को हिन्दुस्तान से घकेल बाहर करना सम्भव है। वे इस प्रकार प्रपने देश के ३००० लाख आदिषयों को स्वतन्त्र कर सकते हैं, मित्रो ! पूर्वीय एशिया के ३० लाख हिन्दुस्तानियों का नारा यह होना चाहिए— 'पूरी लड़ाई के लिए पूरी भर्ती' उस पूरी तैयारी में से मैं कम-से-कम तीस लाख सैनिकों की भर्ती श्रीर ३ करोउ डालर के संग्रह की आशा करता हूं। मै वीर हिन्दुस्तानी नारियों का भी एक मृत्युंजयों दस्ता बनाना चाहता हूं, जो सन् १०५७ के स्वतन्त्रता युद्ध में भांसी की रानी लक्ष्मी बाई ने जैसी तलवार चलाई थी, वैसी तलवार चला सकें।

हिन्दुस्तान में हमारे देशवासियों पर् इस समय वडी मुसीबत है। उनकी मांग है कि दूसरा मोर्चा खोला जाय। श्राप पूर्वी एशिया में पूरा भर्ती कर दे और मैं आपको क्वन देता हूं कि मैं दूसरा मार्ची खोल दूंगा। वह हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के संवर्ष के लिए खोला गया सच्चे श्रयों में दूसरा मोर्चा होगा।"

# नेताजा ने श्राजाद हिन्द फौज की

### कमान संभाली

२५ अगस्त को नेता जी ने नियमित रूप से ग्राजाद हिन्द फीज हो सीघी कमान संभाली ग्रीर एक निम्नलिखित खास हुनमनामा निकाला-

"हिन्दुस्तान के स्वतंत्रता आन्दोलन श्रोर श्राजाद हिन्द फीज के ित की दृष्टि से, मैंने श्राज से श्रपनी सेना की सीधी कमान संभान ली हैं।

यह मेरे लिए प्रसन्तता और गर्व की बात है। किसी भी हिन्दुस्ता<sup>ती</sup> के लिए हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता की सेना का सेनापित होने से बड़<sup>दर</sup> कोई दूसरी बात सम्मानजनक नहीं हो सकती।

मैं अपने आपको ३ म करोड़ हिन्दुस्तानियों का सेवक मानता है। मैंने अपना कर्तव्य इस तरीके से पूरा करने का संकल्प किया है जितमें इन ३ म करोड़ लागों के स्वायं सुरक्षित रह सकें और प्रत्येक हिन्दुस्तानी मुक्तमें पूरा विश्वास रख सकें। हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता की सेना विश् राष्ट्रवाद, पूर्ण न्याय और निष्पक्षता के आधार पर ही बनाई जा सकती है।

लपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता की श्रगली लड़ाई में श्राजार हिंद फीज को महत्त्वपूर्ण हिस्सा श्रदा करना है। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए हमें श्रपनी सेना बनानी होगी जिसका एक ही ध्येय होगा — हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता और एक ही इच्छा होगी—हिन्दुस्तान की,स्वर्नं त्रता प्राप्त करना या प्राण देना। श्राजाद हिन्द फीज जब खड़ी होगी तो वह संगमरमर की दीवार की भांति दुर्भेद्य होगी श्रोर जब वह कूच करेगी तो वह स्टीम रोलर की भांति बन जायेगी।

Ą

हमारा फाम सुगम नहीं है। लड़ाई लम्बी और बहुत कठिन होगी; लेकिन हमें अपने उद्देश की अजेयता में पूरा विश्वास है। ३८ करोड़ लोगों को, जो कुल मानव जाति के पांचवे भाग के बराबर है, स्वतन्त्र होने का अधिकार है और वे अब स्वतन्त्रता की कीमत चुकाने के लिए तैयार है। इसलिए इस पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं जो अब हमें अपने स्वतन्त्रता के जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित कर सके।

साथियो ! हमारा कार्य शुरू हो गया है । 'दिल्ली चलो' का नारा लगाते हुए हमें तब तक लड़ते जाना है जब तक कि हमारा राष्ट्रीय भंडा नई दिल्ली में वायसराय-भवन पर फहराने नहीं लग जाता और आजाद हिन्द फौज हिन्दुस्तान की राजधानी में पुराने लाल किले के भीतर विजय परेड नहीं करती।

२ मार्च १६४३ को समस्त पूर्वी एशिया में महात्मा गांची की ७५ वीं वर्ष-गांठ मनाई गई। इस अवसर पर फरेर पार्क की एक विराट सभा में भाषण देते हुए नेता जी ने कहा—

'हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता की लड़ाई में महात्मा गांधी का क्या स्थान है, यह में बताना चाहता हूं। महात्मा गांधी ने हिन्दुस्तान की जो सेवा की है श्रीर उसकी स्वतन्त्रता के लिए जोकार्य किया है, वह श्रद्धितीय और बजोड़ है। उनका नाम हमारे राष्ट्रीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा।

जब पिछला महायुद्ध समाप्त हुआ और हिन्दुस्तान के नेताओं ने अपने देश को स्वतन्त्र करने की मांग की जिसका उनसे वादा किया गया था, तो उन्हें पहली बार यह मालूम हुआ कि उनको घोखा दिया गया है। उनकी मांग का उत्तर रौलट एक्ट के रूप में दिया गया जिसके द्वारा हिन्दुस्तानियों को पहले से मिली हुई थोड़ी-बहुत स्वतन्त्रता भी छिन गई। जब उन्होंने। उस काले कानून के विरुद्ध आपित की तो जिल्या वाला बाग का हत्या-कांड हुआ। पिछले महा युद्ध में हिन्दुस्तान के लोगों ने जो बलिदान किये ये उसना बदला रौलट एक्ट

श्रीर जलियांवाला बाग के हत्या-कांड के रूप में चुकाया गया।

सन् १९१९ की दुसद घटनाओं के बाद हिन्दुस्तानी कुछ समय ता स्तव्य रह गए और निष्क्रिय हो गए। अंग्रेज़ों और उनकी कीं में स्वतन्त्रता के लिए किये गए सब प्रयत्न निदंयता के साथ कुचत दिए वैधानिक आ़न्दोलन, अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार और सक्षत्त्र कार सभी स्वतन्त्रता दिलाने में असफल रहे। हिन्दुस्तानी उस समय तिराः हो गए और उस अन्धकार में लड़ाई का कोई नया तरीका और नय हिययार ढूंढ ही रहे थे कि ऐसे उपयुक्त समय पर गांघी जी अपना अत्र योग या सत्याग्रह-सिवनय अवज्ञा-का नया तरीका लेकर सामने लाए ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर ने उन्हें हिन्दुस्तान को स्वतन्त्रता का मार् दिखाने के लिए भेज दिया हो। तुरंत सारा राष्ट्र स्वेच्छा से उनके के नीचे इकट्ठा होगया। हिन्दुस्तान की रक्षा हो गई। जब प्रत्ये हिन्दुस्तानी के मुख पर आशा और विश्वास की झलक दिखाई देती प्रक वार फिर विश्वास हो गया कि अन्त में विलय हमारो ही होगी।

२० वर्ष से अधिक समय से महात्मा गांधी स्वतन्त्रता के लिए प्रवत् कर रहे हैं और इसमें सारा देश उनका साथ दे रहा है।

यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है कि अगर सन् १९२० में अपना लड़ाई का नया हथियार लेकर न आए होते तो हिन्दुस्तान ह गुलामी इस समय शायद और भी अधिक गहरी होती। हिन्दुस्तान ह स्वतन्त्रता के लिए उन्होने जो तेवायें की है वे अनुपम और अहिती है। इन स्थितियों में अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति इसते अधि सफलता नहीं पा सकता। महात्मा गांधी की तुलना कुछ कुछ शाय मुस्तफा कमाल पाशा से की जा सकती है, जिन्होने प्रथम महायु के वाद तुकों की रक्षा की और जिन्हों वाद में तुकों ने 'गाजी' की उपारि से विभूषित किया।

१९२० से हिन्दुस्तान के लागो ने महात्मा गांधी से दो बातें सीर्घ है, जो स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक बातें है। उन्होंने पहनें जात जातीय स्वाभिमान श्रीर श्रात्म-विश्वास की सीखी है, जिसके परिणाम-स्वरूप श्रव उनके हृदयों में क्रान्तिकारी जोश उछाल मार रहा है। दूसरी बात जो उन्होंने उनसे प्राप्त की यह एक सार्वदेशिक संस्था है, जा श्रव हिन्दुस्तान के दूरतम गांवों में जा पहुंची है।

महात्मा गांघी ने हमारे पैर स्वतन्त्रता की सड़क पर मजबूती से जमा दिये हैं। वे श्रीर दूसरे नेंता इस समय जेलों के भीतर कव्ट पा रहे हैं। इसलिए महात्मागांघी ने जो कार्य शुरू किया है वह श्रव हिन्दु-स्तान श्रीर उसके बाहर रहने वाले देश के दूसरे श्रिष्टकारियों को पूरा करना है।

में श्रापको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जर्ब महात्मा गांधी ने दिसम्बर १९२० में राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में श्रपना कार्य-क्रम उपस्थित किया था तो उन्होंने कहा था, "यदि आज हिन्दुस्तान के पास तलवार होती तो उसने वह खींच ली होती।" श्रागे महात्मा जी ने कहा था कि चूंकि सशस्त्र कान्ति का प्रश्न ही नहीं उठता इसलिए देश के सामने एक मात्र मार्ग श्रसहयोग या सत्याग्रह का रह जाता है। तब से अब समय बदल गया है श्रीर अब हिन्दुस्तानियों के लिए तलवार खींच लेना सम्भव हो गया है। हमें प्रसन्तता है श्रीर हम गर्व अनुभव करते हैं कि हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता की सेना अब बन चूकी है श्रीर उसके सैनिको की संख्या बढ़ रही है। . . . . "

### अस्थायी आजाद हिन्द सरकार की स्थापना

हिन्दुस्तानी स्वतन्त्रता लीग का जो ऐतिहासिक सम्मेलन २१
प्रम्तूबर १९४३ को १०-३० वर्जे सिगापुर की कैये विल्डिंग में बुलाया
गया था, उसमें पूर्वी एशिया भर के प्रतिनिधि सिम्मिलित हुए थे।
इसमें थी रासिवहारी बोस ने स्वागत-भाषण पढ़ा और कर्नल चटर्जी
ने सेकेटरियेट की रिपोर्ट पढ़ी। तब नेताजी मंच पर आये और डेट घंटे
तक उनका जोशीला भाषण होता रहा। हजारी श्रोताशों का विशाल

जन-समुदाय मंत्र-मुग्ध-सा उनका भाषण सुनता रहा। उन्होने हिन्दुस्तानी में अस्थायी आजाद हिन्द सरकार की स्थापना का महत्त्व समभाया। उनके भाषण का तामिल अनुवाद सिंगापुर के प्रसिद्ध वकील श्री चिदम्बरम् ने किया।

जब नेताजी ने हिन्दुस्तान के प्रित वफादारी की शपथ ली तो बहु विशाल भवन गगन-भेदी हर्ष-घ्विनयों से गूंज उठा। वे इतने विह्वल हो रहे थे कि एक बार तो कई मिनट तक उनकी आवाज रुकी रही, लेकिन उनका भावावेश जिससे उनका गला रुंधा हुआ था, इतना नहीं दब सका कि वे अपनी श्रावाज निकाल सकें। उनका यह भावावेश बताता था कि शपथ का प्रत्येक शब्द उनके हृदय में से कितनी गहराई से निकल रहा था और इस अवसर की पुनीतता का उनके अपर कितना प्रभाव था। कभी ऊँची और कभी नीची, लेकिन मजबूत आवाज में उन्होंने पढ़ा—

'ईश्वर को साक्षी करके मैं यह पुनीत शपय लेता हूं कि मैं सुभाव-चन्द्रवोस, हिन्दुस्तान श्रीर अपने ३८ करोड़ देशवासियों को स्वतन्न करने के लिए स्वतंत्रता की इस पुनीत लड़ाई को श्रपने जीवन के श्रान्तिम क्षण तक जारी रखूंगा।" वे यहां रुक गये। ऐसा लगा कि वे रो पड़ेंगे। हममें से प्रत्येक श्रादमी श्रपने मन में 'इन्हीं' शब्दों को दुहरा रहा था। हम सब ग्रागे को और भुकते जा रहे थे जिससे हम नेताजी की उस संगमरमर जैसी सफेद श्राकृति तक पहुंच सकें। सभा उनमें ही निमग्न हो गई थी। सभा में श्रगाघ शांति थी। श्रपने बोठों को बन्द किये हुए और श्रांतों में आंसू रोके हुए हम नेता जी के उस भावावेश से सभलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय उन्होंने गम्भीर आवाज में, जसे चर्च में वाजा बजता है, कहा—

"मैं सदा हिन्दुस्तान का सेवक बना रहूंगा श्रीर अपने ३८ करो।
भाइयो श्रीर बहनों के कल्याण-क्षेम की रक्षा करूंगा। यह मेरा सबहे

बड़ा कत्तंव्य होगा।

स्वतंत्रता लेने के बाद भी हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए सदैव। अपने रक्त की अन्तिम बूद तक बहाने के लिए तैयार रहेंगा।"

वह उत्तजना अब दूर होगई थी और हम फिर बिना रुकावट के सांस

ने सकते थे।

तव ग्रस्थायी सरकार का प्रत्येक सदस्य उस विशाल समारोह के सामन प्राया और सभी ने व्यक्तिशः शपथ ली। "ईश्वर को साक्षी करके में यह शपथ लेता हूं कि में ग्रपने देश हिन्दुस्तान को ग्रीर अपने ३८ करोड़ देशवासियों को स्वतंत्र करने के लिए ग्रपने नेता सुभाषचद्र बोस के प्रति पूरी तरह से वफादार रहूंगा ग्रीर इस उद्देश्य की खातिर ग्रपना जीवन श्रीर सर्वस्व देन के लिए सदा तयार रहूंगा।"

तब नेता जी ने यह घोषणा पढ़ी, जो हमारे देश के इतिहास में एक प्रमुख दस्तावेज के रूप में सदा कायम रहेगी—

"सन् १८५७ में बंगाल में श्रंग्रेजों से पहली बार हारने के बाद हिन्दुस्तान के लोगों ने सौ वर्ष तक कठिन श्रीर भीषण लड़ाइयां लड़ीं। इस समय के इतिहास में श्रद्धितीय वीरता श्रीर आत्म-बिलदान के उदा-हरण भरे पड़े हैं। इस इतिहास के इन पृष्ठों में वंगाल के सिराजुद्दीला श्रीर मोहनलाल, दक्षिण भारत के हैदरअली, टीपू सुलतान और वेल् याम्पी महाराष्ट्र के अप्पासाहित्र भोसले श्रीर पेशवा वाजीराव, श्रवय की बेगमें, पंजाब के सरदार श्यामितह अटारी वाला श्रीर शंत में मंति। की रानी लक्ष्मीवाई, तांतिया टोपी, डुमरांव के महाराजा कुवरितह श्रीर नाना साहित्र के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं)। दुर्भाग्य से स्मारे पूर्वजों ने पहले यह नहीं अनुभव किया कि श्रंप्रेज सारे हिन्दुस्तान के लिए ही बेहद एतरनाक है, इसलिए उन्होंने संयुक्त मोर्चा दना-कर उनका मुकाबला नहीं किया। श्रंत में जब हिन्दुस्तानियों ने बसली स्थित को पहचाना तो उन्होंने संगठित होकर कार्रवाई की और सन् १८५७ में हहादुरशाई के भंडे के नीचे उन्होंने स्वतंत्र मनुष्यों के हप

में अपनी अन्तिम लड़ाई लड़ी।

सन् १८५७ में अंग्रेजों द्वारा बनात् निःशस्त्र किय नान और आतंक एवं पाश्चिकता का शिकार बनाये जाने के बाद, हिन्दुस्तान के लोग कुछ समय तक दबे पड़े रहे, लेकिन सन् १८८५ में राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस की स्थापना हाने पर नवीन जागृति का युग आरम्म हो गया। सन् १८८५ से पिछले महायुद्ध के लन्त तक हिन्दुस्तान के लोगों न अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए आन्दोलन ग्रोर प्रवार, श्रंग्रेजी माल का बाहिष्कार, आतंकवाद ग्रौर तोड़-फोड़ और प्रवार, श्रंग्रेजी माल का बाहिष्कार, आतंकवाद ग्रौर तोड़-फोड़ और प्रवार, श्रंग्रेजी माल का बाहिष्कार, आतंकवाद ग्रौर तोड़-फोड़ और प्रयान व्यर्थ गये। श्रंत में सन् १६२० में जब हिन्दुस्तान के लोग प्रयान व्यर्थ गये। श्रंत में सन् १६२० में जब हिन्दुस्तान के लोग श्रमनी असफलता के कारण निराश होकर लंधकार में मार्ग हीन भटक रहे ये तब महात्मा गांची असहयोग ग्रौर स्विनय अवशा का नया हियार लेकर सामने श्राये।

इस प्रकार हिन्दुस्तान के लोगों ने अपनी-अपनी राजनीतिक चेतना ही प्राप्त नहीं की, बिल्क वे फिर राजनीतिक दृष्टि से संगठित हो गए। वे अब एक आवाज में बोल सकते वे और सिम्मिलत उद्देश को प्राप्त करने की इच्छा लेकर कार्य कर सकते थे। सन् १६३७ से १९३९ तक आठ प्रांतों में कांग्रेसा सरकार बनीं। उन्होंने यह दिखा दिया कि हिन्दुस्तान के लोग अपना शासन-कार्य खुद संभाल सकते हैं। इस प्रकार वर्तमान विश्व-युद्ध से पूर्व हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता की अन्तिम लड़ाई के लिए भूमि तय्यार हो चुकी थी।

भारत में अंग्रेजी राज्य ने हिन्दुस्तानियों को सपनी मक्कारी से निराश कर दिया था बाँर उन्हें अपनी लूट-पाट से भृतमरी बाँर मृत्यू की हालत में पहुंचा दिया था। इससे अंग्रेजी राम्य के प्रति हिन्दुस्तानियों की सद्भावना जाती रही यो हर्न कि हांगडील होगई थी। अब इस दुखदायी राज्य

े ने के तिए केवल एक चिनगारी की जरूरत हैं

जलाना ही हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता की सेना का काम है।

श्रव चूंकि स्वतन्त्रता का प्रभात समीप है । इसलिए हिन्दुस्तानियों का कर्तव्य है कि वे श्रपनी स्थायी सरकार बना ले और उस सरकार के झंडे के नीचे श्रन्तिम संघर्ष छेड़ दें। लेकिन चूंकि हिन्दुस्तान के सब नेता इस समय जेंलो में है और देश के भीतर लोग विलकुल बेहिथियार है, इसलिए अब पूर्वीय एशिया के भारतीय स्वतन्त्रता संघ का यह कर्त्तव्य है कि वह श्रस्थायी आजाद हिन्द सरकार बना ले।

प्रस्थायो सरकार को इस बात का हक है और वह इसके लिए मांग भी करती है कि हिन्दुस्तानी उसके प्रति वफादार रहें और उसका साथ दें। वह नागरिकों को गारंटी देता है कि उनको धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त होगी और उनको समान अधिकार प्राप्त होंगे तब उनको समान प्रवसर दिया जायेगा। वह अपना यह इरादा घोषित करती है कि वह सारे राष्ट्र के सुख और समृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहेगी और राष्ट्र की सब संतानो से एक समान वर्ताव करेगी और भूत काल में विदेशो सरकार ने चालाको से जो मतभेद पैदा कर दिये हैं उनका उन्मूलन करेगी।

ईश्वर के नाम पर और पिछली पीढ़ियों के नाम पर जिन्होंने सब लोगों को एक जाति के रूप में मिला रखा था श्रौर उन मृत वीरों के नाम पर जिन्होंने हमारे लिए वीरता श्रौर विलदान की परम्परा छोड़ी है, हम हिन्दुस्तान के लोगों का आवाहन करते हैं कि वे हमारे भंडे के नीचे इकट्ठे हो और हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के लिए लड़ें। हम उन्हें आवाहन करते हैं कि वे श्रंग्रें जो श्रौर उनके भारतीय मित्रों के विरुद्ध श्रोतिम लडाई छेड़ें और वीरता तथा घैंग के साथ श्रंत में अपनी विजय का विश्वास लेकर तब तक इस लड़ाई को चलायें जब तक कि शत्रु हिन्दुस्तान की भूमि से हटा न दिया जाय और हिन्दुस्तान के लोग एक बार फिर स्वतन्त्र जाति न बन जायें। इस पर श्रस्थायी आजाद हिन्द सरकार की श्रोर से निम्न व्यक्तिशें ने हस्ताक्षर किये—

सुभाषचन्द्र बोस-सरकार के प्रधान, प्रधान मन्त्री, युद्ध और विदेश मंत्री, कप्तान लक्ष्मी—महिला संगठन, एस० ए० अय्यर—प्रकाशन और प्रचार; ले० कर्नल ए० सी० चटर्जी—राजस्व, ले० कर्नल एन० एस० भगत, लेपिटनेंट कर्नल जा० के० भोंसले, ले० कर्नल गुलजारींतह, ले० कर्नल एम० जंड० कियानी, ले० कर्नल ए० डी० लोकनायन, ले० कर्नल ग्रहसान कादिर, ले० कर्नल शाहनवाज—सशस्त्र फौंनो के प्रति विधि, ए० एम० सहाय सेत्रेट्टी, रासिबहारी वोस—सर्वोच्च सलाहकार, करीम गनी, देवनाथदास, डी० एम० खान, वाई० येलप्या, जे०, पिती, सरदार ईश्वरींसह—सलाहकार, ए० एन० सरकार कानूनी सलाहकार।

### लड़ाई की घोषणा

२५ अक्तूबर १९४३ को अस्थायी आजाद हिंद सरकार ने सिगापुर में म्युनिसिपल भवन के सामने अकस्मात् हिन्दुस्तानी नागरिको और आजाद हिन्द फीज के सैनिकों के विराट समारोह की मौजूदगी में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा की। नेतानी ने यह घोषणा पढ़ी:—

सन्त्रियों की कौंसिल ने अपनी दूसरी बैठक में श्राघी रात के बाद ४ मिनट व्यतीत हाने पर यह प्रस्ताव पास किया है—

"श्रस्थायी बाजाद हिन्द सरकार ब्रिटेन श्रौर संयुक्त राज्य के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा करती है।" जैसे ही यह घोषणा की गई वैसे ही नारों से आकाश फटने लगा और श्रनेक हर्ष घ्वनियों के साथ यह खबर सुनी गई। १५ मिनिट तक ५०००० मनुष्यों का यह विराट समुदाय बेकाव रहा। लोगों ने कई जगह घेरा तोड़ डाला श्रौर सभा-मंत्र पर पहुंचने का प्रयत्न किया। जब नेताजी ने उनको यह कहा कि वे भपने अपने स्थानों पर खड़े रहें और श्रपने हाथ उठाकर इसे स्वीकृति प्रदान

करं, तो ऐसा प्रतीत होता था, मानो हाथों का एक जंगल खड़ा हो। उसके बाद फौज के सिपाहियों ने अपनी बन्दूकों उठाई और उन्हें अपने कन्धों पर रखा। उन्होंने अगणित संगीनें उठाकर अपनी स्वीकृति दी। में इस दृश्य को कभी नहीं भूलूंगा। मैंने कांसी की रानी दस्ते की कुछ महिलायें देखों जो उत्साह की तीव्रता से मूच्छित हो गई थीं। वे भूमि पर अचेत पड़ी थीं और मुद्धियां बांघे हुए लड़ाई के नारे लगा रहीं थीं—'चलो दिल्ली, चला दिल्ली।'

### रानी भांसी रेजीमेएट

नेताजी ग्रपने विगत श्रनुभव के आधार पर भारतीय स्वातन्त्र्यस्था में भारताय स्त्रियों के सहयोग के महत्त्व को श्रत्यन्त बादर की दृष्टि से देखते थे श्रतएव सिंगापुर श्राने के कुछ ही दिन पश्चात् उन्हों भारतीय स्त्रियों की एक विशेष सांग्रामिक सेना, जिसका नाम 'रानं महांसी रेजीमेण्ट' हो, तैयार करने के संबंध में अपनी उत्कट श्रमिता प्रकट की। तदनुसार १२ जुलाई को 'भारतीय स्वातन्त्र्य तीर्ग' हो स्त्रियों ने भारतीय स्त्रियों की एक विशाल सभा श्रायोजित की। उन समा में नेता जो ने व्याख्यान दिया। कुछ भारतीय स्त्रियों १०-११ मील चलकर सभा में सम्मिलित होने के लिए श्राई थीं। नारियों में, जो सदैव से पुरुषों के समान ही भारतीय स्वतन्त्रता के लिए बतिदान करने के लिए उत्सुक रही हैं, उस समय बड़ा भारी जोश था और बड़ी भारी उमंग थी।

नेताजी ने निम्न शब्दो में व्याख्यान दियाः—

''बहनो, श्राप सबको भली-भांति मालूम है कि हमारे स्वाधीनतां संग्राम में भारतीय महिलाओं ने एक खास भाग लिया है, और बिग्नें रूप से पिछले बाईस सालों में। सन् १९२१ ते, जब कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का पुनर्जन्म हुआ था, महिलाएँ राष्ट्र की कार्ति में एक महत्त्वपूर्ण भाग लेती धाई है। यह केवल कार्रेस के सिवनय भवता श्रान्दोलन (Civil disobedience) के टी सम्बन्ध में नहीं है, प्रत्युत गुप्त क्रान्तिकारी भ्रान्दोतन के विषय में भी है। वस्तुतः मेरे लिए यह कहने में कोई श्रत्युक्त न होगी हि

रसा काई सार्वजनिक कार्य-क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई राष्ट्रीय श्रान्दोलन हा अंग नहीं है, जिसमें भारतीय महिलाख्री ने प्रसन्नता पूर्वक श्रीर वारता पूर्वक भाग न लिया हो । चाहे वह बिना खाये-पिये गाँव-गाँव घूमना हो, चाहे वह सभा पर सभा करना श्रीर उसमे व्याख्यान देना हो, चाहे वह दरवाजे-दरवाजे श्राजादी का संदेश पहुंचाना हो, चाहे वह चुनाव लडने की दौड़ घूप हो, चाहे सड़को पर सरकारी कानून को तोड़ने के लिए जुलूस निकालना हो और उसमें भले ही ब्रिटिश पुलिस द्वारा अमानुषिक लाठी-चार्ज ही मिले हो; चाहे वह बहादुरी से जेल जाना ंग्रार बुरे बर्ताव, अपमान और घृणित बर्नाव आदि को सहन करना हा, कहीं भी हमारी बहनें पीछे नहीं रही है। हमारी बहादुर बहनों ने गुप्त क्रान्तिकारी आन्दोलनों में भी लोक-विख्यात भाग लिया है। जन्होने यह दिखा दिया है कि यदि आदश्यकता पड़े तो वे अपने भाइयों के समान बन्दूक भी चला सकती है। यदि श्राज मै अपना पूरा विश्वास श्राप लोगों में प्रकट करता हूँ तो वह इसलिए है कि मे जानता हूँ कि हमारी वहनें किस योग्य है श्रीर इसीलिए में विना थोडी भी श्रत्युक्ति के कहता हूँ, कि कोई भी ऐसा दुःख नहीं है, जो हमारी बहनें सहन न कर सकें।

"इतिहास हमें यह बतलाता है कि प्रत्येक साम्माज्य का पतन भी उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से उसका उदय तथा उत्थान होता है श्रौर श्रव वह समय श्रागया है, कि ब्रिटिश साम्राज्य संसार के घरातल से श्रवृश्य हो जाए। हम श्रपनी श्रांखो से देखते हैं कि किस प्रकार यह साम्राज्य संसार के इस भाग से श्रवृश्य हो गया है। यह संसार के दूसरे भाग से भी श्रवृश्य हो जायगा और भारतवर्ष से भी

"यदि यहां पर भ्रयवा कही भ्रौर जगह कोई ऐसी नारी हो जो यह सोचती हो कि राइफल कन्धे पर रखना एक ऐसा कार्य है जो कि स्त्रियों के लिए नहीं है, तो मैं उससे इतिहास के पृष्ठ पलटने को कहूगा। सन् १८५७ के गदर में, जो भारत का भ्राजादी का यृद्ध या, बहादुर भांसी की रानी ने क्या किया ! यह रानी लक्ष्मीबाई ही थीं, जिन्तें खुली हुई नंगा तलवार हाथ में लेकर घोड़े पर सवार होकर प्रपत्ने सैनिकों का युद्ध-क्षेत्र में नेतृत्व किया। यद्यपि यह हमारा दुर्भाय पि कि वे असफल रहीं, और वे ही क्या असफल रहीं, समग्र भारत प्रस् फल रहा। लेकिन हमें उस कार्य को, जिसको झांसी की रानी ने रिप्र में प्रारम्भ किया था और उसमें असफल रही थीं, पूरा करना हं औं जारी रखना है। " ""

"ग्रतएव सबसे बाद के इस अन्तिम स्वातन्त्र्य संग्राम में हम न के कर 'एक; विल्क हजारो झांसी की रानियां चाहते हैं। महत्त्व इस बात क महीं है कि श्राप कुल कितनी राइफलें उठा सकती है अयवा कितनों के मार सकती है। महत्त्व तो इस ओजस्वी उदाहरण के ग्रमर प्रभाव का है।

व्याख्यान के अन्त में नेताजी ने 'रानीझांसी रेजीमेण्ट' और 'रा कास यूनिट में भरती होने की अपील की । श्रसंख्य महिलाग्रो ने तुरन श्रपनी सेवायें समपित कर दीं । फलतः उनके लिए सिगापुर में ट्रेनिंग <sup>ईस</sup> -शुरू कर दिया गया । सिंगापुर में रेजीमेण्ट में सम्मिलित होने वाली स्व सेविकाओं में युवितयां श्रीर प्रौढ नारियां थीं श्रीर उनमें से श्रविकाः उच्च श्रौर सम्भ्रान्त परिवार की थीं । उनमें हिन्दू, मुसलमान ग्रौर <sup>हिन</sup> लडिकयां थीं। ऐसी लड़िकयां थीं जो भारत के कोने-कोने से प्राई हैं यों। ट्रेनिंग कैम्प में कोई आनन्द-प्रद सुविघाएँ नहीं यों। उनको बां -सहत ट्रेनिंग दी गई, उन्हें मशीन-गनो, टामी-गनों, हाथ की बन्दूकों की भारी राइफलों आदि को ले जाना श्रीर उनका प्रयोग करना सिहान गया । उन्हें बड़ी कड़ी शारीरिक शिक्षा भी दी गई श्रीर उनके <sup>सान्त</sup> भारतवर्ष के सामाजिक श्रोर आर्थिक संगठन के संबंध में व्यारपा<sup>न ही</sup> दिये गए कैम्प में उनको बहुत सादा भोजन मिलता था । केवल, महावे और सादी तरकारिया ही उनको भोजन में प्राप्त होती यीं । रात ह सोने के लिए उनको कोमल और ग्रानन्द-प्रद चारपाइया नहीं नित्री प्यों। वे कडे लकड़ी के तरत पर केवल एक कंबल विछाकर सोती याँ।

कैम्प के नियम ग्रीर कायदे बड़े ही कड़े थे। उनके निकट काई जा न सकता था ग्रीर सप्ताह में केवल एक ही बार उनके संबन्धी उनसे मिल सकते थे। सबेरे से लेकर शाम तक वे ट्रेनिंग प्राप्त करती रहती थी। नेता जी द्वारा डा० लक्ष्मी स्वामीनाथन्, जो कि एक स्फूर्तिमती एवं वीर युवती प्रतीत होती थीं, उनकी कमाण्डर नियुक्त की गईं।

छः महीने के अल्प-काल में उन्होंने अपनी सब ट्रेनिंग पूरी कर ली और वे प्रायः वैसी ही शिक्षिता एवं अनुशासन-सम्पन्न होगईं जैसा कि कोई भी आजाद हिन्द फौज का सैनिक होता था। विशेषतः संगीन चलाने में वे बड़ी दक्ष थीं, और उनमें से प्रत्येक युवती बिटिश सेना के खिलाफ अपनी सगीनों का प्रयोग करने के लिए उत्सुक थी।

१६४४ के प्रारम्भ में जब कि आजाद हिन्द फौज की अन्य टुकडियां इम्फाल पर आक्रमण करने के लिए ब्रह्मा की ओर जा रही थीं,
रानी भांसी रेजीमेन्ट की स्त्रियों ने अपने रक्त से लिखकर एक प्रार्थनापत्र नेताजी के पास भेजा; जिसमें उन्होंने नेता जी को यह सूचना दी कि
वे मोनें पर जाने एवं अपने जीवन को देश की स्वतन्त्रता के हेतु
समिपत करने के लिए उतना ही उत्सुक हैं, जितना कि आजाद हिन्द
फौज का कोई पुरुष सैनिक। इस पत्र में उन्होंने नेताजी से शीध्र अवसर
दिये जाने की प्रार्थना भी की। नेताजी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली
और रानी भांसी रेजीमेन्ट सिगापुर से रंगून चली आई, और वहां १९४४
के प्रारम्भ में स्वयं-सेविकाओ के शिक्षण के लिए एक दूसरा कैम्प प्रारंभ
किया गया। इस समय तक संख्या ६००० तक पहुंच चुकी थी। और
भी हजारो स्त्रियां फौज में सम्मिलित किये जाने के लिए उत्सुक थीं।
परन्तु अनेक विभिन्न शासन व प्रबन्ध संबन्धी कठिनाइयों के कारण वे
सिम्मिलित नहीं की जा सकीं।

जब श्राजाद हिन्द फौज ने इम्फाल पर श्राक्रमण प्रारम्भ किया, ता रानी भांसी रेजीमेन्ट की टुकड़ियां मेमो पहुंचाई गई। उनमें बो विभाग थ। एक नर्स प्रथित् उपचार विभाग था, जिसका प्रारम्भिकार्य-कम वास्तविक संग्राम में भाग लेना ही था। रानी भासी रेजीने की प्रत्येक स्वयं-सेविका युद्ध में श्रीर श्रस्पताल में नर्स की भाति का करन, वानों ही में दीक्षित की गई थी। रानी भांसी रेजीनेण्ट के ए उपचार विभाग (Nursing section) ने जो अमूल्य कार्य कि उनका वर्णन हम श्रपनी पुस्तक में श्रीर कहीं कर चुके हैं श्रीर में उनहें यहां नहीं दुहराऊंगा।

संग्राम विभाग ( Fighting section ) के संवन्ध में नेतानं का यह विचार था कि वे इम्फाल की विजय के पश्चात् वालि संग्राम में भाग लें। उनका यह भी विचार था कि जब कलकता विजि किया जायगा, तो वहां पर होने वाली ग्राजाद हिन्द फौज की दिग्र में रानी भांसी रेजीमेन्ट सबसे आगे होगी। यद्यपि इम्फाल की विज्य में हमारी श्रसफलता के कारण रानी कांसी रेजामेन्ट को वास्तविक युद्ध है भाग लेने का श्रवसर प्राप्त नहीं हुत्रा, फिर भी मुक्ते विश्वास है कि गी उन्हे एक अवसर दिया गया होता तो उन्होने श्रवश्य ही श्र<sup>पने हो</sup> जुशल घोषित किया होता । उनमें से सव वाधिनियो के समान की थीं श्रोर चट्टान की तरह दृढ़ थीं। अपनी ट्रेनिंग के श्रन्तिम दिनों में प्रति सप्ताह दो दिन कम-से-कम बीस सेर बोक के बारूदी थेंसे शीर राइफल लादकर उनको १५-२० मील तक लम्बा मार्च करना पड़ता था। रोज सबेरे शारीरिक शिक्षा के समय वे तेज चाल से एक बार में दो मील दौड़ा करती यीं । श्रक्टवर १९४४ में एक सम्ब श्राजाद हिन्द फीज की उत्सव सम्बन्धी परेड हुई । प्रायः ३००० सैनि परेड कर रहे थे। रानी कांसी रेजीमेन्ट दाई श्रोर थी और <sup>सब्दे</sup> आग चलने वाली यूनिट थी। सभी जापानी जनरल, वर्मी मिनिस्टर और रंगून के अन्य प्रसिद्ध नागरिक परेड देखने के लिए धार्य हर थे । नेताजी बीच में खड़े हुए बातें कर रहे थे और नारी टु<sup>क्डिया</sup> राुं हेए विशाल परेड-प्राडण्ड में उनके सामने पंतिनमद याडी मीं।

नेताजी के व्याख्यान के समाप्त होने के पश्चात् सेनाओं को मार्च करते हुए नेता जी को सलामी देने का हुक्म दिया गया । जैसे ही रानी कांसी रेजीमेन्ट गुजर रही थी, हवाई हमले की सूचना की घण्टी बजी। पास के हवाई स्टेंशन से जापानी लड़ाके हटा दिये गए । ब्रिटिश **बम-**वर्षक श्रौर लड़ाक जहाज रंगून पर हमला करने के लिए श्रा रहे थे। कुछ ही क्षण में वे आ गए और एक भयानक मशीनगनों का युद्ध हमारे बिलकुल अपर ही प्रारम्भ हो गया । जापानी जनरलों के समेत सम्पूर्ण दर्शक गंभीर खतरे को समऋते हुए भाग खड़े हुए श्रौर उन्होंने पास की खाइयो में घ्रपनी रक्षा के लिए शरण ली। नेता जी मञ्च पर शान्त रूप से ऐसे खड़े हुए थे मानोपत्यर की मूर्ति हो। रानी भांसी रेजीमेण्ड को लड़कियों ने मार्च जारी रखा और बिलकुल ठीक तरह से कदम रखती हुईं उनके सामने से निर्भय रूप में ऐसा गुजर गईं जैसे कुछ भी न हुआ हो। शत्रु के जहाज एकदम उसी स्थान पर जहां हमारी परेड हो रही थी, बहुत नीचे श्रा गए। उनमें से एक तो लगभग एक पेड़ की अंचाई से उड़ता हुन्ना नेता जी से १०० गज से भी कम दूरी से होकर निकला। इस जहाज पर हवाई-जहाज-विष्वंसक वन्ट्रको ने श्राग वरसाई । नेता जी के सामने होकर गुजरती हुई रानी कांसी रेजीमेण्ट की एक बीर सैनिका के एक गोली लगी थ्रौर उसका सिर उड़ गया तथा वह तत्क्षण मर गई। फिर भी कुछ भी हलचल न फैली छौर वाकी पूरी रपतार से चलती रहीं। शत्रु के जहाज ने, जिसके पास लगभग ६ मशीनगर्ने हो सकती थीं, यदि आग बरसाना आरम्भ कर दिया होता तो नेता जी श्रौर रानी-शांसी रेजीमेण्ट के सम्पूर्ण सैनिक मारे गए होते।

विसम्बर, ४४ के प्रारम्भ में एक दूसरे मौके पर जब रानी भांसी रेजीमेण्ट के कुछ सैनिक रंगून से बैकोक हटाये जा रहे थे, उनकी ट्रेन पर ब्रिटिश गोरिल्लों ने हमला किया। हमारी सैनिकाग्रो ने तुरन्त शत्रु के ऊपर ध्रानि-वर्ष की ग्रौर उसे वापिस लौटने के लिए विवश कर दिया। इस युद्ध में उनमें से दो मारी गईं ग्रौर दो घायल हुई, परन्तु

उन्होने शत्रु को इससे कहीं भारी हानि पहुंचाई।

मानसून ऋतु के मध्य-काल में रंगून से बकौक हटाये जाते समय उन पर जो विकट श्रापित्तयां पड़ों, श्रौर जिनको उन्होने दृढ निरुद्ध श्रौर साहस के साथ हँस-हँस कर झेला, उनका पूरा वर्णन अन्यत्र किया जा चुका है। हटाये जाते समय अपने पूरे हथियार और पूरी पोशाक को लादे हुए उन्होंने २०० मील पँदल पार किये। रानी झाँसी रेजिनेष्टके कार्यों द्वारा निःसन्देह यह प्रमाणित हो गया कि ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारी भारतीय नारियां न कर सकें श्रौर यदि उन्हें अवतर दिया जाये, तो श्रधिक नहीं तो वे उतनी योग्य तो है ही जिननी हि संसार के दूसरे राष्ट्रों की स्त्रियां।

आजाद हिन्द फौज के हथियार डालने के पूर्व नेताजी ने स्वयमे। व्यक्तिगत रूप से यह पता ले लिया था कि प्रत्येक लड़की अपने पिती माता के पास सुरक्षित रूप में वापिस भेज दी गई है।

## सुभाष ब्रिग्रेड

आजाद हिन्द फीज की सीधी कमान श्रपने हाथ में लेने के बाद तुरंत नेताजी ने सिगापुर के सनिक सदर मुकाम में बड़े श्रफसरी का एक सम्मेलन बुलाया। निम्न अफसर उसमें मौजूद थे:—

१. मेजर जनरल जे० के० भोसले ४. कर्नल आई० जे० कियानी

२ ,, ,, एम० जेड० कियानी ६. ,, गुलजारसिंह

२ ,, ,, अजीज अहमद ७. ,, हबीबुर्रहमान

४. ,, ,, ज्ञाहनवाज द. ,, प्रेमकुमार सहगल

इस सम्मेलन में नेताजी ने दक्षिण पूर्वी एशिया की समस्त आपानी फौज के प्रधान सेनापित फील्डमार्शन तेरोंची के साथ हुई अपनी बात-चीत बताई। यह अगली लड़ाई में हिन्दुस्तानी फौज के नियुक्त करने के सम्बन्ध में थी।

नेताजी ने बताया कि तेरोची ने उन्हे यह कहा कि चूकि आजाद हिन्द फोंज पूर्वी एशिया की लड़ाई में हार चुकी है और उसका साहस दूट चुका है, इसलिए उनके खयाल से उसके सनिक जापानी सैनिकों की भांति नहीं लड सकेंगे।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि आज़ाद हिन्द फाँज, जो कभी बिटिश भारतीय फाँज का प्रंग रह चुकी है, बिटिश व्यवस्था के प्रधीन रहकर लड़ने की ही प्रभ्यस्त है जिसमें बहुत-सा बढ़िया खाना प्रत्यन्त प्रावश्वयक माना जाता है, लेकिन जापानी सेना में विलकुल विपरीत अदस्था है। लड़ाई में सैनिकों को बड़ी कठिनाइयां सहनी होती है। और बहुत थोड़े भोजन पर रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ग्राजद हिन्द फाँज इन कठिनाइयों के सामने न टिक्नी।

( (40 )

अन्त में उन्होंने कहा कि आजाद हिन्द फौज ऐसे तिपाहियों हो वनी हुई सेना है जो कभी ब्रिटेन के भड़ैत थे। उन्हें कोई राजनीति जिल्ला नहीं मिला उनमें कोई राजनीतिक भावना नहीं है। इसिलए भी वे अंग्रेजों की श्रोर, जहां उन्हें अच्छा खाना, तनख्वाह श्रोर प्रपने हां वर्ष के पहले देखे हुए परिवारों से भेंट की अधिक सम्भावना है, बो मिलने के लोभ को न रोक सकों।

इसलिए उन्होंने नेता जी के सामने यह सुआव रखा कि लाजार हिन्द फीज का मुख्य भाग सिंगापुर में छोड़ दिया जाय, क्योंकि उत्तरी लड़ाई की जरूरत न पड़ेगी। उन्होंने कहा कि लड़ने का सब काम जापानी सैनिक कर लेंगे। वे ही हिन्दुस्तान को स्वतंत्र करा लेंगे। जापानी फेवल यह चाहते हैं कि उन्हें हिन्दुस्तान के लोगों की सद्भावना और सहानुभूति प्राप्त करने के लिए नेता जी का सहयोग मिल जाग। उन्होंने यह सुभाव भी रखा कि श्राजाद हिन्द फीज की एक छोटी टुकड़ी, जिसमें विशेष कर्मचारी और खुफिया दल हो, श्रागे की पंक्तियाँ में जा घुसने श्रीर प्रचार करने के लिएकाम में लाई जाय; जिससे ब्रिटिंग भारतीय सेना की सैनिक भावना की दृढ़ता टूट जाय।

नेता जी ने तेरोंची को जो उत्तर दिया वह संक्षिप्त श्रीर दो दूर या। उन्होंने उनको कहा—

''जापानियों के बिलदान से प्राप्त की हुई हिन्दुस्तानियों की स्वतन्त्रता मेरे लिए गुलामी से बदतर है।'' उन्होंने तेरोंची को कहा कि मिनपुर की लड़ाई हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता की लड़ाई है, इसेलिए यह हिन्दुंस्तान के राष्ट्रीय सम्मान के विरुद्ध होगा कि आजाद हिन्द की के सिनक तो पीछे रहें श्रीर जापानी उस प्रदेश में श्रागे बढ़ें। नेता जी ने आग्रह किया कि आगामी लड़ाई में श्राजाद हिन्द की ज श्रागे-शांगे चलनी चाहिए जिससे हिन्दुस्तान की पियत्र भूमि पर गिरने वाले मून
का पहली बूंदें आजाद हिन्द कीज के सैनिकों के खून की बूदें हो। वे मेरे
मानते थे कि हिन्दुस्तानियों को इस बात का श्रिपकतम प्रयस्त करना

वाहिए कि हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता उनके अपने प्रयत्न से मिले श्रीर तब भी यदि उनके श्रविकतम उद्योग और बिलदान करने पर भी वे उसे प्राप्त न कर सके तो वे जापानियों की सहायता मांगेंगे। जापानी कमांडर इससे सहमत हो गये; लेकिन उन्होंने नेता जी से श्रनुरोध किया कि वे पहले एक चुना हुआ ब्रिगेड लड़ाई में भेजे जिससे इस सम्बन्ध में परीक्षण हो सके। यदि यह सिद्ध हो जाय कि श्राजाद हिन्द फोज के सैनिक भी जापानियों की भांति ही लड़ सकते हैं और कठिनाइयां सहन कर सकते हैं तो वाकी श्राजाद हिन्द फौज भी लड़ने के लिए भेज दी जाय।

यह सब कहने के बाद नेता जी ने सब अफ़सरों को इस सम्बन्ध में अपनी अपनी सम्मितयां देने के लिए कहा। श्रंत में यह तय किया गया कि पहला छापामार रेजिमैन्ट बनाया जाय और उसमें पहले ३ ब्रिगेडों अर्थात् गांधी ब्रिगेड, श्राजाद ब्रिगेड श्रीर नेहरू व्रिगेड के अच्छे-से-श्रच्छे चुने हुए सैनिक रखे जायं। यह व्रिगेड पहले लड़ाई में भेजा जाय श्रीर यदि यह संतोषजनक सिद्ध हो तो आजाद हिन्द फौज लड़ाई में उतरेगी।

मै उनका कमांडर बनाया गया कर्नल सादुरसिंह सेकंड कमांडर एवं कर्नल महबूब श्रहमद रेजीमेन्टल एडजटेंट नियुक्त किये गए।

यह रेजीमेन्ट टाइपिंग में सितम्बर १९४३ में संगठित किया गया और सैनिको ने खुद इसका नाम "सुभाष ब्रिगेड" रखा। नेताजी ने इस पर अपनी स्वीकृति नहीं दी थी, क्योंकि उनका कहना था कि आजाद हिन्द फौज के ब्रिगेडो के नाम जीवित लोगों के नामो पर न रखे जायें। उन्होंने वार-वार हिदायतें निकालीं कि कोई भी उसे सुभाष ब्रिगेड न कहे; लेकिन सैनिको को इसका पालन करने में कठिनाई प्रतीत होती थी।

टाइपिंग में आने पर ब्रिगेड का उचित रूप में पुनसँगठन किया गया। इसकी पहली, दूसरी श्रीर तीसरी पल्टनो की कमान मेजर पी. एस. रतूड़ी, मेजर रामसिह और मेजर पदमसिह को सौंपी गई। यह श्राता निकाली गई थी कि दो महीने के भीतर ब्रिगेड को लड़ाई के

लिए तैयार कर दिया जाय। पहले डिवीजन के दूसरे तीन बिगडों में तरह यह बिगेड भी मभोली मशीनगना, हलकी मशीनगनों, बन्दूकों और दस्ती बमों से लैस किया गया था।

आजाद हिन्द फीज के छापामार ब्रिगेडो के साथ तोप या मैरानं तोप नहीं रहती थी जिनसे उन्हें उनकी गोलावारी की मदद मित सके। उनके पास वेतार के तार के यंत्र या टेलीफोन से बात करने के साधन भी नहीं रहते थे। मशीनगनों में बेल्टो और मेगजीनों की बड़ी कर्म थी। दूरवीनें और दूसरे औजार एव नशीनगनों के फाल्तू हिस्से भी उपलब्ध न थे और न कोई पशु या यात्रिक सवारिया थीं जिन पर रह कर इन यन्त्रों को देश में होकर ले जाया जासके।

बिगेड के साथ इलाज की व्यवस्था विलकुल नाकाफी थी। ३००० आदिमियों की सेवा संभाल के लिए केवल पाच डाक्टर थे। उन्हें भी आगे श्रीर पीछे के स्थानीय श्रस्पतालों में बांट देना पड़ता था। डाक्टरों के पास खासतौर के कोई चीर-फाड़ के औजार नहीं थे श्रीर दवाए भी कम थीं। कपड़ों श्रीर जूतों की वेहद कमी थी। कुछ सैनिकों को ने पैरों ही श्रत्यन्त दुर्गम श्रीर जहरीले की डो से भरे हुए मलाया के वनों में जंगली लडाई का अभ्यास करना पट़ता था।

इन स्थितियों में पहली छापामार रेजीमेन्ट वर्मा की तडाई में भाग लेने के लिए दो मास के थोड़े से समय में तटवार करना पड़ी कर्नल एम. जेड. कियानी डिवीजन के कमांडर श्रीर पवार्टर मास्टर एट जूटेंट ले० कर्नल एल. एन. खोसला के उद्योग से यह कार्य किया गया। हथियारों, सामान श्रीर कपड़ों की कमी दूसरे दोस्तों से इन चीजों हैं। लेकर पूरी की गई।

लेकिन जापानियों ने कोई सहायता नहीं वी। नेताजी ने वंदी दाक्ति-प्राप्त पुरुष की भांति कार्य किया। उन्होंने नागरिकों से विकार धन-राशि इकट्ठी की। उन्होंने स्वेच्छा से सहायता वी श्रीर बाजार है जो जुद्द मिल सका श्राजाव हिन्द कीज को साधन-सम्पन्न करने के जि गरीद कर दिया । वे सदा यह कहते रहे कि यह हमारी लड़ाई है श्रीर में इसके लिए जापानियों पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए ।

सैनिकों को बड़ी तेजी से मानसिक श्रीर सैनिक शिक्षा दी गई। ानिक शिक्षा में विशेष घ्यान जंगली लटाई की छोर दिया।गया। सैनिकों ह सामने दिये गए विशेष भाषणो के समय में उनसे विलकुल खुल-नर वातें करते थे त्रीर विलकुल साफ-साफ ग्रौर निविचत शब्दों में उन्हें उन कठिनाइयो को बताते थे जो उनको सहनी थी। जो लोग उसके लिए तैयार न ये उन्हे वे पीछे रहने की सलाह देते थे। लेकिन सैनिक एक स्वर से कहते थे, "नेता जी हमें एक मौका दीजिए, हम सारे तंसार को दिखा देगें कि कथित भड़ैत हिन्दुस्तानी सैनिक हिन्दुस्तान की आजादी के लिए ऐसी ही वीरता से लड़ सकते हैं जैसी वीरता से संमार के किसी भी देश के सैनिक। नेता जी ने आजाद हिन्द फीज के सैनिको को यह भी जहा कि वे कभी भी जापानियों की ऐसी श्राज्ञायें स्वीकार न करेंगे जिनसे जातीय उन्कृष्टता या कोई दूसरी शासनिक भावना झलकती हो। उन्होने उनको कह दिया या कि हम हिन्दुस्तानी है और उन्हें सदा इसका अभिमान रहेगा कि हिन्दुस्तानी दुनिया की श्रम्य किसी जाति की भाँति ही अच्छे है।

वे कहते ये कि जापानी अंग्रेजों के साथ लडाई लड़ने में सहायता देकर हमारे ताथ कोई खास रियायत नहीं कर रहे हैं। ये वताते थे कि जब तक हिन्दुस्तान फंग्रेजों के प्राधीन है और वे उसका उपयोग जापान के विरुद्ध लडाई के केन्द्र के रूप में करते हैं, तब तक पूर्वी एशिया में जापानियों का साम्राज्य कदापि सुरक्षित नहीं हो सकता। अपने स्वार्थ के लिए यह फ्रावश्यक हो गया है वे श्राजाद हिन्द फीज को हिन्दुस्तान से अंग्रेजों को निकाल बाहर करने में सहायता दें। उसके ग्रलावा आजाद हिन्दुस्तान में जापान को त्यापारिक व आधिक दृष्टि से बहुत लाभ होगा। वह हिन्दुस्तान से माल का स्वतन्त्र प्रादान-प्रदान कर मनेगा। लेकिन उन्होंने सदा अपने सिपाहियों को चेतावनी दी कि उत् हमारे मुल्क का आजादी का सवाल आता है, वहां हमें किसी का भा, अपने साथी जापानियों का भी, विश्वास करने की जरूरत नहीं। उहाँ घोखें से बचने की निश्चित गारंटी हमारी फौजी ताकत ही हो सक्ते हैं और हमें इसे हिन्दुस्तान में घुसते-घुसते सी गुनी कर लेना है। इत सम्बन्ध में उनकी हिदायतें बिलकुल साफ थीं। वे कहते थे कि यह आप किसी भी जापानी को हिन्दुस्तान के अपर किसी भी तरह का नियत जमाता हुआ पायें तो तुरंत मुढ़ पड़ें और उनसे भी ऐसी ही शक्ति के साथ लड़ें जैसी शक्ति से आप अंग्रेजों से लड़े हैं।

उन्होंने सैनिकों को चेतावनी दी थी कि वे करोड़ो भूले मरते हुए लोगों की फीज के सिपाही है। इसलिए उन्हें सब आराम तलबी दों। देनी चाहिए और लड़ने एवं बंगाल के अपने भाइयो की तरह भूल मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उन्होंने ग्राज्ञा दी थी कि "ग्राप जनना के उद्धारक है, इसलिए कोई लूट या बलात्कार की घटना नहीं होनी चाहिए। जो कोई भी किसी हिन्दुस्तानी या जापानी को यह अपराय करता हुग्रा देखे उसे तुरंत गोली मार दे।" उन्होंने ग्रपने सैनिको को शिक्षा दी थी कि वे स्त्रियों का सम्मान ग्रपनी माताओं और बहनों का भांति करें।

वे अपने सैनिको से ऐसी ही वार्ते करते य जैसे मनुष्य मनुष्य से बारें करता है। इसलिए जब अवसर आया तो उनके सैनिक मनुष्यों ही मांति ही लड़े। वे अपने सैनिकों पर भरोसा करते ये श्रौर वे उन्हें प्यार करते ये। उनके लिए हजारो ने विना िक अक अपने प्राण दे दिये। ४ जुलाई को उन्होंने सिंगापुर में एक भाषण में अपने सैनिकों श्रौर पर सरो को कहा या कि आजाद हिन्द फीज के जिन सैनिकों ने हिन्दुत्नात को स्वतन्त्रता के लिए लड़ने का निश्चय किया है, उन्हें जानना चािर् कि मैं तो एक फकोर हू। मेरे पास न तो वन्दूकों है, न टैक सौर न हवाई जहाज है, जिन्हों मैं अपनी फीज को दे सकूं श्रौर न मेरे पास

ग्रसीमित घन या खजाना है जिससे में अपनी फौज को आराम से रख सकूं।" उन्होंने उनको कहा था कि "दिल्ली के श्रभियान में मेरे पास श्रापको देने के लिए केवल भूख, प्यास बलात् कूच श्रीर श्रन्त में मृत्यु है। मुभ स्वतन्त्रता के मूल्य के रूप में रक्त दीजिये श्रीर में म्रापको देश की स्वतन्त्रता दूंगा।" सब सैनिकों ने एक म्रावाज् में उत्तर दिया-नेता जी, यदि अपना रक्त बहाकर हम हिन्दुस्तान को स्वतंत्र कर सकते है, तो हम वादा करते है कि हम ऐसा बलिदान करेंगे जिससे मणिपुर के मैदानों में खुन की नदियां बह उठेंगी। असली लड़ाई में जो भ्रप्रैल भ्रौर मई १९४४ में हुई, उन्होने भ्रपना वचन पूरा निवाहा भ्रोर अपना रक्त खूब बहाया। उनमें ४००० सैनिक मारे गये भ्रौर ं उनके वादे के श्रनुसार मणिपुर के मैदानों में उनके रक्त की नदियां बह निकलीं। वहां आजाद हिन्द फौज के सैनिकों के इस रक्त में हिन्दुग्रो, मुसलमानों, सिलों श्रोर ईसाइयो का रक्त घुल-मिल कर एक हो गया। और एक उद्देश्य के लिए महान्, स्वतंत्र और संयुक्त भारत के निर्माण 1 🕏 लिए प्रवाहित हम्रा ।

यह सब एक ऐसे नेता की प्रधीनता में हुआ श्रीर उस महान् उद्देश्य के लिए किया गया जिसके लिए सुभाष, गांधी, श्राजाद और नेहरू बिगेडो के सैनिको ने श्रपने खुफिया और बहादुर दलो के सैनिकों के साथ मिलकर हिन्दुस्तान श्रीर बर्मा की सीमा पर श्रंग्रेजो द्वारा इकट्ठों की गई भयंकर फौजों का सामना करने का निश्चय किया था। श्रसली लडाई का, जो वहां लड़ी गई, पूरा विवरण पुस्तक में श्रन्यत्र

दिया गया है।

1

1

### त्राजाद हिन्द फौज वर्मा को

सुभाष ब्रिगेड रेजीमेन्ट की पहली पार्टी न अपनी ट्रॉनग समाज करके और हिययार व सामान पूरी तरह से लैंस होकर १६ नवम्बर ल् १६४३ को ताइपिंग से रेल के जित्ये रंगून की कूच किया। साहिएं पार्टी ने ताइपिंग से २४ नवम्बर को कूच किया।

इस पार्टी के कूच करने के समय स्टेशन पर अत्यन्त स्पर्शी मनं दृष्ठ चेखने में आया। जिन सिनाहियों को वीमार और कमज़ोर होने की बग्र से डावडरों ने ताइपिंग में रोक दिया था, वे सब गाड़ी के इजन ने मले पटरी पर लेड गये और उन्होंने लगने लिए अनुमति मिले दिना गारी को चलने से रोक दिया। उनका कहना था कि हमने नेता जी के लानने प्रण किया है कि हम भारत माता के लिए बलिदान होगे। तह हैने पयों रोका जाता है और हमें अधिकार से क्यों वंचित रखा जाता हैं यहत समकाने पर कि अच्छे होने पर आप सबको बगती पार्टी के साम भेजा जायगा, वे हटे और गाड़ी चली।

ताइपिंग से स्याम ( थाईलण्ड ) में चुम्पोंग तक का रास्ता पेनान होकर रेल से तय किया गया। चुम्पोंग से कावाशों तक का ९० मीन का रास्ता कुछ ने लारियों पर पार किया और कुछ ने पैदल पूरा किया। कावाशों से मुरगई तक नदी का रास्ता स्टीम बोट या नीकाशों से किया गया। मुरगई से तेवाय और ये तक की मिलल प्राय. पैदल ही पूरी को गई। ये से मोलमीन होकर रंगून तक ट्रेन में यात्रा की गई।

जनवरी १९४४ के शुरू में रेजीमेण्ट का बड़ा हिस्ता रगून पृंच गया। ताइपिंग से रंगून पहुंचने में पांच सप्ताह लगे। इस भरते में प्रायः चार नो मील का नफर तो पैदल ही पूरा किया गया। जापानियों के साय सायारण-मी गुस्यम-गृत्या या हायागई होने के भनावा मोई भौर घटना रास्ते में नहीं घटी। एक बात जरूर साघारण कही जा सकती है कि जिस रास्ते को तय करने में जापानियों को पांच दिन लगते थे, उसको हमारे सिपाही मोचें पर जल्दी-से-जल्दी पहुचने की उत्सुकता में दो दिन में पार कर लेते थे। हमारे सिपाही औसतन द० पौण्ड भार ढोते हुए भी एक दिन में २५ मील चल लेते थे। 'शहीदे भारत' कप्तान अमरीक्षिह और कप्तान संत्रीं की 'परवाना' भौर 'जंगजू' कम्पनियो ने तो दो-एक बार एक दिन में ३८ मील तक का रास्ता तय किया था।

पेगू से २० मील पूर्व में वाव नाम के स्थान पर ११ बजे श्रंग्रेंजी लड़ाकू हवाई जहाजो न हमारी गाड़ी पर हमला किया। हमारी साधारण-सी हानि हुई। एक मारा नया और दो घायल हुए। हमारे साथ यात्रा करने वाले जापानियो को छुछ श्रधिक हानि भेलनी पड़ी। उनके मिपाही मारे गये श्रीर ६ घायल हुए। इस प्रकार हमारी फौज का गढ़वाली सिपाही जीतिसह युद्ध का पहला शहीद था। बाद में पूरी फौजी इज्ज़त के साथ उसका श्रन्त्येष्टि संस्कार किया गया।

### रंगून में पड़ाव

रगून पहुंचने पर हमारी रेजीमेन्ट (सुभाष विगेड) मिंगलाडौन की फौजी वैरकों में ठहरी और फिर नोर्चों पर कूच करने की श्राखिरी जय्यारियां की गई।

रगून में हमें श्रधिकतर प्रवन्ध-सम्बन्धी जिन दिवकतो का सामना करना पड़ा, वे ये थीं—

१ यातायात—सब रसद, हथियार, गोला-बाल्द और घायलों का ले जाने के लिए हमारे पात सिर्फ पांच मोटर लारियां थी । मरम्मत के लिए न तो कोई ग्रच्छा वर्कशाप था और न फालतू पुर्जे ही थे। कभी-कभी जापानी मोटर कम्पनिया हमारी मदद करती थीं, पर यह मदद बिलकुल नाकाफी थी। हमने जापानियों से ग्रीर गाड़ियां प्राप्त करने दा भरसक कोशिश की; पर हम कामयाब न हुए । ख़न्चर वर्ग्ररा नहू बान-वर भी तो नहीं मिल सके । इसलिए रिज़र्व गोला-बारूद, भारी मशीन-सनें श्रीर दवाइयां सब कुछ सिर पर ढोकर लेजाना पड़ता या ।

२ क्रप्ड़े-आ० हि० फौज के पास गरम कपड़ो की बहुत कमी थी। चिन की पहाड़ियों व कादलान की घाटी में हमको लड़ना पड़ा भीर वहां बहुत सख्त सर्दी थी। हमारे तिपाहियों के पास सिर्फ एक पतना सूती कम्बल और एक गरम कुरता था। बड़े कोट और गरम क्पडे प्राप्त करने के लिए हमारी सब कोशिसें बेकार हुई।

३ स्ट्छरदानियां -हमें मालूम या कि कबावा की घाटी, गगा-तामू श्रीर कलादान का घाटी श्रादि के जिन मोचों पर हमें लड़ना है, वहां भयानक मलेरिया होता है, फिर भी हमें ठोक मच्छरदानियां नहीं मिल सकीं।

४ संकट-काल के लिए रसद्—लड़ाई के बक्त काम में ताने के लिए रसद हमारे पास नहीं थी। रंगून में एक खास तरह का 'शहकर-पारा विस्कुट'' सिपाहियों के लिए तैयार किया गया। इसकी बनाने में नेताजी ने खुद खास दिलचस्पी ली।

नेता जी ४ जनवरी १९४४ को एक जापानी हवाई जहाज से रान पहुंचे थ्रीर वहां अपना श्रगला सदर मुकाम क्यम किया। नेता जी ने महसूस किया कि चढ़ाई फरने में वक्त बहुत थोड़ा रह गया है उन्होंने फीज के मीचें पर जाने की तथ्यारी करने में हर बात में बड़ी दिल घरपी ली श्रीर जहां तक हो सका हर बात की निगरानी खुद की। उन्होंने सारी कठिनाइयों का मजबूती से सामना किया। जापानी श्रा० हि०फीज को जितनो मदद दे सकते थे या जितनी उन्हों देनी चाहिए पी, जतनी नहीं दे रहे थे। उन्होंने हर तरह के वायदे गोल-मोल शब्दों में किय श्रीर कहा कि मोचें पर सब जरूरी सामान मिल जायगा। ये वायदे कभी भी पूरे नहीं हुए। सबसे जरूरी बात जल्दी-से-जन्मी

मोर्चे पर पहुंचकर धावा बोलना था। सिपाहियों ने नेता जी से कहा कि आप गरम कपड़े और गाड़ियों वग्रैरह के इन्तजाम के झंझट में फंसें रहें। उनको मोर्चे पर पहुंचने की जल्दी थी और उन्होने कहा कि हम वहां पहुंचकर "चिंचल सप्लाई" अर्थात् अंग्रेजों के रसद भंडार में से सब सामान ले लेंगे।

#### जापानी फौज से समऋौता

ग्रा० हि० फ़ीज के सामने की इन्तजामा दिक्क़तों से बढ़कर आ० हि० फीज आर जापानी फीज के बीच के ताल्लुक ग्रीर सहयोग का सवाल था।

७ जनवरी १६४४ को नेता जी बर्मा के जपानी कमान्डर इन चीफ जनरल कवावे से मिलने गये। उनके साथ में भी गया। उस मौके पर श्रा० हि० फौज से लड़ाई में काम लेने व श्रा० हि० फौज श्रीर जापानी फीज के बीच सहयोग के सवाल पर बहुत हुई। जापानी सेनापित ने नता जी से कहा कि ज्यो हा आप हक्म दें जापानी फौज घावा बोलन को तय्यार है। जनरल कवावे चाहते थे कि अ(० हि० फीज को छोटी-छोटी दुकडियो में बांटकर जापान। फौज में शामिल कर लिया जाय। नेता जी का यह हर्गिज मंजूर न था कि "सुभाष ब्रिगेड" छोटी-छोटी टुक-ड़ियों में वंटकर भ्रपनी भ्रलगहस्ती खो दे। उन्होने इस पर जोर दिया कि आ० हि० फौज के बटालियन के छोटे टुकड़े हर्गिज न निये जायं श्रीर उसके सव अफ़्सर हिन्दुस्तानी हो। जापानी कमाण्डर इन चीफ ने यह बात मान ली। यह भी तय पाया कि ये दोनो फौजें लड़ाई की एक ही नीति पर चलें ध्रौर नेता जी व जापानी कमांडर इन चीफ श्रापस में मिलकर पहले इसे तय कर लें। लड़ाई में मोर्चे का एक हिस्सा ला० हि० फौज को सोंपा जाय। यह फैसला भी होगया कि हिन्द्स्तान की जमीन का चप्पा-चप्पा अंग्रेजो के हाय से आजाद होने पर ग्रा० हि० फौज को इन्तजाम के लिए सौंप दिया जाय श्रीर मेजर जनरल चटजी

इन हिस्सों के गवर्नर बनाये जायें। इसके अलावा अंग्रेजी फीज हे छीना हुआ तब लड़ाई का सामान, स्टोर और मशीनें वग्रेरह श्रा० हि० फीज की श्रारजी सरकार को सौंप दी जाये।

दोनो फोजों की हैसियत के मसले पर भी बहस हुई जनरल कवाबा ने यह भी स्वीकार किया कि आठ हि० फोज मित्रया साथी फोज समकी जाय और उसका दरजा हर बात में बराबर हो। इसलिए यह तय पाया कि दोनों फोजों के अफसर जब आपस में मिलें, तो जिस अफसर का दरजा नीचा हो, चाहे वह किसी भी फोज का हो वह ऊचे अफसर को पहले सलाम करे। दूसरा दढ़ा सवाल यह था कि जब दोनो ओर के बरा-बर दरजे के अफसर मिलें तो कौन किसको पहले सलाम करे। जापानी कमांडर इन चीफ ने कहा कि जापानी फौज पहली होने से ऊची है, इस लिए आ० हि० फोज का अफसर पहले सलाम करे। नेता जी ने इस पर सख्त ऐतराज किया और कहा कि इसका मतलव यह निकलता है कि हम अपना देश का निचला दरजा मान लेते है और हम इस पर कभी रजामन्द नहीं हो सकते। नेता जी ने कहा कि जब दोनो फोजो के बरा-वर दरजें के अफसर मिलें, तो दोनो को एक साथ सलाम करना चाहिए। इसे जापानियों ने मान लिया।

इस पर भी वहस हुई कि जब श्राजाद हिन्द फीज जापानी जनरत हेडक्वार्टर के मातहत लड़ रही हो, तो क्या उस पर जापानी फीजी कानून लागू होगा। जापानी कमान्डर इन चीफ ने नेता जी से कहा कि पूर्वीय एशिया की सब मित्र सेनाओं—मंचूरिया, नानिकग, वर्मा और स्थाम की फीजो-पर जापाना-फीजी कानून लागू है, इसीलिए ग्राजाद हिन्द फीज पर भी उसका लागू होना विलक्तुल मुनासिब है। इमको मान केने का मतलव यह निकलता है कि जापानी फीजी पुलिस ग्रा० हि० फीज के किसी भी श्रफ्पर या सिपाही को नेता जी से पूछे विना गिरपतार कर सकतो थी। नेता जी ने इने मानने में इनकार कर दिया ग्रीर कहा कि स्रा० हि० फीज का श्रपना फीजा कानून है ग्रीर हम उमके सन्दातन तथा कायदो में जापानियो को कभी दस्तन्दाज़ी करने नहीं दे सकते। जापानी सेनापित इस पर चकराया और बोला कि ऐसी बात पर फैसला देने का मुभ्ने श्रख्त्यार नहीं। मैं टोकियो को लिखकर इस बारे में पूछूंगा, लेकिन, मुभ्न सदेह है कि वे भी जायद ही इससे मंजूर करें। उसको नेताजी ने साफ कह दिया कि हमारे लिए यह उसूल की बात है और हम इस बारे में जापानियों की बात हरिगज नहीं मान सकते। नेताजी अपना काम श्रपने तरीके से करते रहे और टोकियो की सरकार को उनकी बात माननी पड़ गई।

श्राख़िर में नेताजी ने सारी स्थिति का सिहानलोकन करते हुए कहा कि मै और पूर्वी एशिया के हिन्दुस्तानी भावी हमलों को हिन्दुस्तान की श्राजादी की लड़ाई मानते है; इसलिए हिन्दुस्तान की इञ्जूत का यह तकाजा है कि हिन्दुस्तानी खुद अपनी पूरी।ताकत इसमें लगा दें श्रीर उसके लिए वड़ी से वड़ी कुर्बानियां करें। में चाहता हूं कि हिन्दुस्तान पर चढ़ाई में अगुवा आ० हि० फीज हो और हिन्दुस्तान की जमीन पर सबसे पहले गिरने वाला खून आ० हिन्द फीज के सिपाही का हो। नेताजी ने जापानी कमांडर-इन-चीफ से यह भी कह दिया कि मैने अपने सिपाहियों से और हिन्दुस्तान के भीतर के अपने देश वासियों से यह फह दिया है कि आ० हि० फौज उनको अंग्रेजो की गुलामी से छुड़ाने के लिए आरही है श्रीर मैने श्रपने सिपाहियो को हुवम दे दिया है कि हिन्दुस्तान की जनीन पर जो कोई भी, चाहे वह हिन्दुस्तानी हो या जापानी, लूट-मार करता हुन्ना पाया जाय, उसे देखते ही फीरन गोली से उड़ा दो। जापानी सेनापति ने इन वातो को पसन्द किया और वायदा किया कि मैं भी जापानी फींज को ऐसे ही हुक्म दे दूंगा। नेतानी ने जनरल फवावा से यह भी कह दिया कि हिन्दुस्तान की जनीन पर तिर्फ हिन्दुस्तान का तिरंगा भंडा फहराने दिया जायगा। इस भेंट के श्रन्त में जापानी कमांडर-इन-चीफ़ ने नेताजी को यकीन दिलाया कि दर्मा में जापानी फौज रसद, दवाइयो और घायलो की देख-भाल वगैरह के

वारे में भ्रा० हि० फौज को सब मुमकिन मदद देगी।

आ० हि० फौज और जापानी फौज के बीच सहयोग के इन बृतिगारी जसूलों को तय करने के बाद नेताजी अपने हेडक्वार्टर को लीट ग्राये श्रीर श्रा० हि० फौज की सब ज़रूरियात का इन्तजाम करने में लग निया । जन्होंने काम करने में न दिन देखा न रात श्रीर फौज के व पूर्वीय एशिया के खासकर बर्मा के रहने वाले तिविलयनों में एक नई रूह फूंक दी। बहुत से हिन्दुस्तानियों ने ग्रपना सब कुछ आज़ाद हिन्द सरकार को दे दिया। इनमें से हबीब बताई और खन्ना के नाम खास तौर पर लेने लायक है। इन देशभक्तों ने कई लाख रुपये की जायदाद दे दी श्रीर अपने देश के वास्ते फ़क़ीर हो गए। इसके लिए उनको ''सेवके हिन्द'' के ख़िताब के तिवा श्रीर क्या मिला?

नेताजी श्रपने आदिमयों की मुख-मुविधा, आराम, रहन-सहन, खान-पान श्रौर श्रस्पताल के इन्ताजम में बड़ी दिलचस्पी लेते ये और अस्सर खुले मैदान की ट्रेनिंग का मुश्राइना करके श्राया करते ये। इसी वीच उन्होंने आजाद हिन्द सरकार के दफ्तर, व श्राजाद हिन्द फीज को मलाया से बर्मा श्राने का हुक्म दे दिया।

### आ० हि० फौज मोर्चे की श्रोर

२४ जनवरी १९४४ को बर्मा में जापानी कमाण्डर इन चीक जनरल स्टाफ़ के मुखिया जनरल काताकुरा ने नेताजी को रिपोर्ट दी, हिन्दुस्तान-वर्मा की सरहद पर श्रंग्रेजी फीजो पर जल्द ही होने वाली चड़ाई की पूरी चालें समकाई और यह भी बतलाया कि इस चड़ाई में बा० हि० फीज को क्या काम सीपा गया है। यह भेंट बिलकुल ख़क्या त्यो, श्रीर इसमें सिर्फ तीन श्रादमी हाजिर थे, जनरल काताकुरा, नेता जी और मैं। नेताजी की वातचीत से मालूम होता था कि वे फीजी हुनर बहुत श्रच्छी तरह समक्षते थे। उनके कुछ मुक्ताव जापानी सेनापित को बहुत पमन्द श्राये और बाद को जापानी जनरल हेडक्वार्टर ने भी मान लिया। इस भेंट में जनरल काताकुरा ने बतलाया कि जापानियों का इरादा फीजों की चढ़ाई के साथ ही कलकत्ते पर भारी बमबारी करने का है। नेता जी ने इसकी मुखालिफ़त करते हुए कहा कि अगर कलकत्ते पर फीजी श्रीर सिविल जगहों का खयाल किये बिना ग्रन्धाधुन्ध बमबारी की जाय, तो उससे लोगों को बड़ा डर व नुकसान होगा और मुभ पर से हिन्दुस्तानियों का विश्वास उठ जायगा। जापानी नेताजी की बात मान गये।

पूरी योजना के लिए नेता जी से मंजूरी मिल जाने पर नं १ रेजी-मेंट (सुभाष ब्रिगेड) को सिर्फ मैदान में लडाई लड़ने के मतलब से बर्मा में जापानी जनरल हेडक्वार्टर (जो कि "मोरी वृताई" कहलाता था) के मातहत कर दिया गया।

२७ जनवरी १९४४ को मैं जापानी कमांडर इन चीफ से जाकर मिला श्रीर लड़ाई के लिए कूच करने को उससे आ़िंदि विदा ली। जापानी सिपहसालार ने मुझसे कहा कि तुम्हारा ब्रिगेड (सुभाष ब्रिगेड) श्रा० हि० फीज का पहला वड़ा लड़नें वाला दल है जो लड़ाई पर जारहा है। उस पर सबकी नज़र होगी श्रीर वे देखेंगे कि श्रा० हि० फीज जापानियों के वरावर सिल्तयां सह सकती और लड़ सकती है कि नहीं। मैं श्रा० हि० फीज की लड़ने की लियाकृत की हर तरह से आज़माइश करूंगा। मैंने उसकी यकृीन दिलाया कि हम हर तरह की आजमाइश के लिए श्रीर सब सिल्तयां बरदाश्त करनें के लिए तैयार है। तब उसने नं. १ गोरिल्ला रेजीमेन्ट (सुभाष ब्रिगेड) के काम के वारे में तफ़सील-वार हुक्म दिया।

नं. १ब्रिगेड को यह काम सौंपा गया:-

(ग्र) नं. १ वटालिन (मेजर पी० एस० रतूड़ी की कमान में) प्रोम-टंगुप-मॉग-क्याकटा-पलेटवा के रास्ते से कलादान की घाटी में लड़ेंगे। बहां ग्रंग्रेंज लोग श्रपनी परिचय श्रफ्रीका की हटशी पलटन लायें, जिसकी बड़ी तारीफ हैं। (श्रा) नं० २ और ३ बटालियन (मेजर रणसिंह ग्रीर पदमिंहरू की कमान में ) माडले ग्रीर कलेवा के रास्ते से हाका ग्रीर कातम के चिन की पहाड़ियों के इलाके में जायेगी।

यह सब फींज मेरे मातहत थी-

इसके बाद और व्यौरेवार हुक्म मेम्यो में उत्तरी वर्मा की जापानी कमान से मिलते रहने वाले थे। इसके साथ ही कुछ जापानी अफतर श्रीर नानकमीशन्ड अफसर हर बटालियन के साथ कर दियें गए। इन लोगो का काम था कि वे जापानी हैंडक्वार्टर व श्रास-पास की दूसरी फौजी दुकड़ियों के लिए मध्यस्थ का, दुभाषियें का और जापानी भड़ारों से रसद, गाड़ियों तथा दवाई वगैरह का इन्तजाम करें।

३ फरवरी १९४४ को नेताजी ने रेजीमेंट के सामने प्रपनी विदाई की तकरीर की । यह तकरीर पूर्वीय एशिया में दी गई उनकी कबते अधिक जोशीली और हिला देने वाली तकरीरों में से थी। तीन हलार सिपाही सारे फौजी किट के साथ डेढ घन्टा तक निश्चल खडे हुए पूरे घ्यान के साथ उनका भाषण सुनते रहे। नेताजी ने कहा "तुम ही मेरी बाजुशो की ताकत हो। तुम्हारी ही ताकत से मैं अपने हको की हिका जत करूंगा, श्रीर मैदान में तुम्हारी कारगुजारी पर ही सब कुछ निर्मर होगा। नेताजी ने चेताबनी दी कि आजाद हिन्द फौज का यही पहनी बड़ा दल लड़ाई पर जा रहा है और जापानी लोग हर तरह से श्रावरा घमतहान लेंगे। इसलिए श्राप लोगो में से जो कोई उमसे उरता हो, उसे में यहीं रह जाने की सलाह दूंगा। सिपाहियों ने श्रापको विद्वाण दिलाया कि इस मैदान से पीछे रहकर या दुइमन को पीट दिगाकर हिन्दुस्तान के नाम को नहीं लजायेंगे।

४ फरवरी १६४४ को नं. १ बटालियन के श्रागें जाने वाले दन (एउवान्स पार्टी) रेलगाड़ी से प्रोम को श्रीर नं. २ व ३ बटासियन मांडले को रवाना हो गये।

नं. १ गोरिल्ला रेजीमॅट के घलावा बहुत-सी छोटी-छोटी टुकड़ियाँ

पहले से ही मोर्चे पर गई हुई थीं। वे द-१० के जत्थों मे जापानी। फीजों के साथ लगा दी गई थी। खबरें लाने, गिरफ्तार हुए कैंदियों से पूछ-ताछ, करने में ब्रिटिश हिन्दुस्तानी फीजो में लाउड स्पीकरो श्रीर पैम्फलेटों के जिरये प्रचार करने का काम वे करती थी। वे नीचे लिख मुताबिक श्रा. हि. फीज के श्राला श्रफसरों के मातहत मुख्तलिफ हिस्सों में काम कर रहीं थीं—

(अ) श्रराकान क्षेत्र—शहीद कर्नल एल. एस. मिश्रा सरदारे जंग श्रार मेजर मेहरदास सरदारेजंग के मातहत ।

(आ) विशनपुर क्षेत्र—कर्नल एस. ए. मिल्तिक सरदारेजंग के मातहत।

(इ) कोहिमा क्षेत्र—शहीद मेजर मघर्रासह और शहीद मेजर प्रजमेर्रासह के मातहत।

बाद को इन्होनें लड़ने श्रोर खबरें लाने में बड़ी कारगुजारी दिखलाई। फरवरी १९४४ में श्रंग्रेजी ७वी डिवीजन मांगडा वृधियांडांग की तरफ घर गई श्रोर प्रायः खतम हो गई। यह खसूसन कर्नल एस. एस. मिश्रा श्रोर मेजर मेहरदास की मातहत दल की कारंवाइयों की वजह से हुआ। यहां हरिसिह को "शेरे हिन्द" तमगा मिला। यह तमगा अंग्रेजी विक्टोरिया फाँस के बराबर है। इस बहादुर सिपाही ने श्रकेले सात श्रग्रेज सिपाहियों को मारा था। विश्वनपुर की तरफ कर्नल एस. ए. मिलक के मातहत जत्ये ने बड़ी बहादुरी दिखाई और यह जत्या इम्फाल से सिर्फ दो मील रह गया था। कर्नल मिलक ने मनीपुर रियासत के जीते हुए हिस्से का इन्तजाम भी श्रपने हाय में ले लिया था। कोहिमा की तरफ मेजर मघरिसह के मातहत जत्यों ने बहुत श्रच्छा काम किया। इघर शहीद कप्तान गुरवचनिसह, शहीद लेपिटनेन्ट सोहनलाल, कप्तान मुहम्मदहुसैन श्रोर लेपिटनेन्ट आितफ ने बड़ी बहादुरी दिखलाई।

## नं० १ वटालियन सुभाप त्रिगेड के काम

अखिरी हुन्म पाकर वटालियन का श्रगला हिस्सा ४ फरवरी को रेल से, रंगून से प्रोम को रवाना हो गया। वटालियन का बडा हिस्सा ४ फ्रीर ६ तारीख को मेजर पी. एस. रतूड़ी को कमान में रवाना हुगा। रेलवे लाइन श्रीर हवाई जहाजों से वम-वर्ष के कारण बहुत नुकसान पहुंचा था, फिर भी बटालियन वगैरह किसी भारी दिनकत के पहुंच गईं। प्रोम से टोंगप तक का फरीब १०० मील का रास्ता सिपाहिंगों ने पेवल चलकर तय किया श्रीर भारी सामान जापानी लारियों में ले जाया गया। टोंगप से म्योहोंग तक भा १५० मील पैदल चलना पड़ा और भारी सामान नावों से लाने के लिए छोड दिया गया। टोंगप में हमारे कैम्प पर दुक्मन के हवाई जहाजों से भारी वम-वर्ष हुई, जिससे १६ श्रादमी पर गये। हमारा सामान लाने वाली नावों पर दुक्मन के लड़ाकू हवाई जहाजों ने मजीनगनें चलाईं। आखिर में हमारी वटालियन क्याकटा में जमा हुई श्रीर मार्च १९४४ के मध्य में वहां वटालियन का श्रह्णा बनाया गया।

कुछ दिन बाद खदर मिली कि पिश्चमी अफ्रीकन हबिशयों का एक पूरा डिविजन कलादान नदी के पूरव की ओर से किनारे-किनारे दिव्यन की श्रोर बढ़ रहा है श्रौर अपने पीछे सड़क बनाता जा रहा है। कलादान नदी के पूर्वी किनारे-किनारे जाने वाली इस सरक पी पिश्चमी समुद्र के किनारे से मिलाने के लिए एक श्रौर सड़क भी बत रही है। ये दोनो सड़कें कलादान गांव से उत्तर का ओर फुए मीन पर मिलेंगी। यह जगह टेटमा कहलाती है और यहा हदशी लोग नदी पर पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेजर रतूडी को पिश्चमी किनारे के श्रफ्रीकनों को नदी पार करने से रोकने का काम सौंपा गया।

मेजर पी. एस. रतूड़ी ३०० श्रादमियों को साथ लेकर घता, पर उसके टेटमा पहुँचने से पहले ही हट्यी लोग बड़ी ताबाद में नवीं पार कर चुके थे श्रीर कलादान के पूरवी किनारे की पहाड़ियों में किलेबन्दी कर चुके थे। मेजर रतूड़ी ने फौरन घावा बोल दिया श्रीर घने बांस के जंगलों में होते हुए दुश्मन को घेर लिया श्रौर खतम कर दिया। फिर कलादान के किनारे-किनारे प्रागे बढ़ा। बालचरो से खबर मिली कि दुश्मन की एक और पूरी बटालियन एक पहाड़ी पर जमा हुई है। मेजर रतूड़ी ने दो चुनी हुई कम्पनियां लेकर रात के वक्त धावा बोल दिया। श्रौर ठीक दुश्मन के पड़ाव पर पहुँच गया। फिर इशारा पाते ही किरचें लेकर दुश्मन की लाइयो में कृद पड़े। घसासान किरचो की लडाई हुई ग्रौर हमारे सिपाही "भारतमाता की जय" "नेताजी की जय" के नारे लगाते हुए खूब लड़े, न खुद पर दया चाही, श्रौर न हुइमन पर दया की। आखिर जब दुइमन ने देखा कि उनका सामना करने वाला जान हथेली पर लेकर लड़ रहा है, तो दह खाइयां छोड़ एक दम भाग खड़ा हुन्ना स्रौर नदी पार करने के वास्ते वेतहाशा श्रपनी नावो की तरफ दौड़ा। दुश्मन की बड़ी फीज भारी तोपो के साय नदी के पच्छिमी किनारे पर पड़ाव डाले हुए थी पर हमारे सिपाही दुश्मन को इस तरह सस्ता छोड़ देना नहीं चाहते थे, उन्होने भागते हुए दुश्मन का पीछा किया और नावो पर जोर से मशीनगर्ने चलाई श्रोर कम-से-कम सोलह नावें डुबा दीं। तब नदी पार के दुश्मन ने हम पर तोपों से भी गोलाबारी शुरू की श्रीर हमारे पास उनका जवाब देने के लिए मशीनगर्ना श्रीर हाथ गोलो से बढ़कर हथियार नहीं थे। इसलिए हमारे १४ श्रादमी मरे श्रोर २२ घायल हुए। दिन निकलते-निक्लते दुश्मन का एक भी आदमी पूरबी किनारे पर नहीं रहा और वे सव पिच्छिमी किनारे पर भाग गये। एसा अन्दाज है कि इस लड़ाई में हमने दुश्मनो के २५० ब्रादिमयो को मारा या घायल किया ब्रॉर बहत-सा सामान हथियार, गोला वारूद तथा विद्या खाना, जैसा हमे अरते से न मिला था, लूट में मिला।

इस बीच जापानी कुमुक पहुंच गई छौर हम नदी के दोनो किनारों

पर आगे बढ़ने लगे। घमासान लड़ाई के बाद हमने ५० मील उत्तर हो। पलेटवा श्रौर उसके बाद डलेटमे ले लिये।

कुछ देर आराम करके हम फिर आगे चल दिये। उलेटमें ते करीव ४० मील पिच्छम की ओर हिन्दुस्तान की सरहद दिखाई देती थी और हमारे सिपाही हिन्दुस्तान की पिवत्र जमीन पर पहुँ बकर तिरंगा कौमी भंडा गाड़ना चाहते थे। वे इसके लिए बेताव थे प्रार आराम करना नहीं चाहते थे। अब मई का महीना शुरू हो गया था। हिन्दुस्तान की जमीन पर सबसे पास की ब्रिटिश चौकी मौडोंक की थी। मेजर रतूड़ी ने जल्दी ही उस पर हमला वोलने का इरादा कर तिया। लगातार पीछा किये जाने और पीछे हटते रहने से अब तक दुइमर जिलकुल घवरा गया था और हमारे सिपाही खूब जोश में थे। वे दुइमर पर खूब गालिब हो गये थे।

रात के वक्त विजली की तरह तेजी से मौडोक पर घावा बोता गया। दुश्मन अकचका गया श्रीर वहुत-सा सामान छोड़ कर भार निकला। हमें वड़ी तादाद में रसद, आटा, घी, चीनी वर्गरा और काशी हिययार व गोला-वारूद मिले। इनमें तीन मारटर भी थे, जिनकी हैं वड़ी जरूरत थी।

हिन्दुस्तान की सरजमीन पर श्रा. हि. फौज के पैर रसने का नजारी बहुत ही हृदय-स्पर्शी था। सिपाहियों ने चित लेटकर मातृभूनि की उस पवित्र जमीन की चूमा, जिसकी श्राजाद करने के लिए वे कार्य बढ़े थे। बड़ी खुशियों के साथ बाकायदा ऋंडा गांडने की रहन की की गई और श्रा. हि. फौज का कौमी गीत गाया गया। वह गीत पर है

सब सुप्त चैन की बरखा बरसे, भारत भाग है जागा। पंजाब, सिन्ध, गुजरात, मराठा, द्राविड, उत्कत, बंगा। चंचल सागर, विन्ध्य, हिमालय, नीला जमुना गगा, तेरे नित गुन गायें, तुक से जीवन पायें, सब तन पाये भाशा। सूरज बनकर जग में चमके, भारत नाम सुनागा।

जय हो, जय हो, जय हो—जय-जय-जय जय हा। भारत नाम सुभागा।

सुबह सकारे पंख पखेरू, तेरे ही गुन गायें, वास भरी भरपूर हवायें, जीवन में रस लायें, सब मिलकर हिन्द पुकारें, जय श्राजाद हिन्द के नारे, प्यारा देश हमारा।

सूरज बनकर जग में चमके भारत नाम सुभागा। जय हो, जय हो, जय हो—जय-जय-जय जय हो।

भारत नाम सुमागा।

सबके दिल में प्रीत बसावे तेरी मीठी वानी।
हर सूबे के रहने वाले, हर मजहब के प्राणी।
सब भेदी फर्क मिटा के सब गोद में तेरी थ्रा के।
गुथें प्रेम की माला।

सूरज बनकर जग मे चमके, भारत नाम सुभागा। जय हो, जय हो, जय हो।

## भारत नाम सुभागा।

मौडोक पर कब्जा करने के बाद उसके श्रासपास कई चौकियां वनाई गई। श्रव रसद का इन्तजाम बहुत मुश्किल से होने लगा। हम-को सब रसद नाव के जिरये पलेटवा से लानी पड़ती थी, और वहीं हमारा सप्लाई का श्रहा था वहीं दुश्मन के हवाई जहाज रात-दिन हमला करने लगे।

इस वजह से श्रौर मौंगडा-बृथियाडाग की तरफ से अंग्रेजो के श्राने वाले हमले के डर से जापानी कमांडर ने पीछे हटने का इरादा किया श्रौर मेजर रतूड़ी को भी ऐसी ही सलाह दी। मेजर रतूडी ने अपन अफतरो को बुलाकर सब हालत [समकाई, श्रौर दाई तथा दाई तरफ को जापानी फौजों के पीछे हटने के इरादे का हाल बनलाया। श्रफतरों ने एक प्रावाज से कहा, 'श्रगर जापानी पीछे हटना चाहते हैं, तो उन्हें पीछे हटने दो। हमें तो दिल्ली पहुंचने का हुक्त है और दिल्ली हगारे सामने की तरफ है। हिन्दुस्तान की जमीन पर कीमी भड़ा गाडकर हम उसे उलाड़ कैसे सकते हैं ?

हमें जहां कही दुश्मन मिला, हमने उसे हराया। श्रव हम उसे सामन पीछे कैसे हट सकते हैं ? जापानी पीछे हट सकते हैं, बगेरि टोकियो उनकी पीठ की तरफ है। पर, हमारी मिजल तो दिल्ली का लाल किला हमारे सामने हैं। हम पीछे नहीं हट सकते।"

मौजूदा रसद का हिसाव करके ग्रौर फीजी हालत को देवकर मेजर रतूड़ी ने कौमी झंडे की हिफाजत के लिए कप्तान सूरजमल गी कमान में एक कम्पनी मौडोक में छोड़ दी और वाकी फौजको सप्ताई है अड्डे के नजदीक हटा लेने का इरादा कर लिया। इस कम्पनी का वहीं डट रहना जान-बूभः कर खुदकुशी करने जैसा था। उनके सामने ही श्रंग्रेजी फोज थी। वह लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही थी ग्रीर जत्बी ही या देर से कई गुनी तादाद में उन पर हमला करने वाली थी। हमारे श्रादिमयों ने हिन्दुस्तान की जमीन के कुछ हिस्से पर कटना कर लिया था और श्रव उस पर उटे रहने का पनका इरादा कर तिया। जापानियों ने जोश देसकर उसकी तारीफ की श्रीर उनका साव देने तया उनके भाग्य में हिस्सा बटाने के लिए जापानी तिपाहियों की आदी कम्पनी उनके साथ ही छोड़ देने का इरादा कर लिया। मे जापानी तिपाही सीवे कप्तान सूरजमल की कमान में रखे गए। जावानी फीज की तवारीस में शायद यह पहला ही मौका या कि जापानी सिपाही एक विदेशी श्रफसर की मातहत रखें गए थे।

मेजर रतूड़ी, कप्तान सूरजमल श्रीर था. हि. फीज के दूसरे अफर्मी व निपाहियों ने अपनी बहाड़री श्रीर फुरबानियों से जापानियों हो यकीन दिना दिया कि जब अपने मुल्क की इज्जत श्रीर श्राजार्श है लिए लड़ने का मौका हो, तो हिन्दुस्तानी दुनिया के किसी मुन्म के सिपाही से वहादुरी में कम न थ। जापानियों को पहले यकीन नहीं था कि ग्रा. हि. फीज लड़ाई में जाकर उसकी सिख्तयो को बरदाइत कर सकेगी। लेकिन, अब उन पर इतना असर हुआ कि उन्होने खुद श्रपने श्रादिमयों को एक हिन्दुस्तानी अफसर के नीचे रखना मंजूर कर लिया। बर्मा का जापानी कमांडर इन चीफ नेताजी के पास गया, श्रीर उनके सामने सिर झुकाकर बोला "श्रीमान् हम गलती पर थे। श्रा. हि. फीज के सिपाहियो के बारे में हमारा खयाल गलत था। हमें श्रव मालूम हो गया कि वे भाड़ के टट्टू नहीं है, बिल्क सच्छे देशभक्त है।"

कप्तान सूरजमल और उसके बहादुर सिपाही मई से सितम्बर १९४४ तक मौडोक में रहे। इन दिनों प्रायः रोज ब्रग्नेजी फौजें उन पर हमला करती थी, लेकिन वे एक बार भी एक कदम भी पीछे नहीं हटे। हमारे सिपाहियों के लड़ने का ढंग की एक मिसाल यहां दी जाती है।

"लवावा में आर. हि. फौज की एक चौकी थी। यहां दूसरे लेफ्टनेंट अमर्रासह की मातहत सिर्फ २० सिपाही ही थे। एक दिन आठ वजे
सबेरे दुश्मन की करीब १५० की एक टुकड़ी ने इस पर हमला किया।
उनके पास भारी तोवें और छिपने के लिए धुआं छोड़ने के श्रोजार थे।
हमारे श्रादिमयों के पास सिर्फ मशीनगनें और वन्दूकें थीं श्रोर गोलियां
भी वहुत थोड़ी थी। उन्होने दुश्मनो के गोलो का कुछ जवाव न दया
श्रीर उनको पास श्राने दिया। जब दुश्मन नजदीक श्रा गया, तो उन्होने
श्रचानक उन पर जोर से गोलियां चलानी शुरू कर दीं, जिससे दुश्मन
के कई सिपाही मरे श्रीर उसको पीछे हटना पड़ा। दोपहर के करीव
दुश्मन ने फिर हमला किया। इस दफा हमला करने से पहले दुश्मन
ने जोर से गोलाबारी की श्रीर चौकी के चारो तरफ धुआं छोड़ दिया।
इस हमले का भी हमारे श्रादिनयों ने ठंडे दिमाग से सामना क्या
श्रीर दुश्मन को पहले की तरह बहुत से सिपाही खोकर पीछे हटना
पड़ा। उस दिन दुश्मन हमारी चौकी को ले लेने पर दुला हुला मालूम

सेना को कीन-सा भाग श्रदा करना होगा। संक्षेप में उसकी योजना
यह थी कि नं० १ रेजीमेण्ट छाका-फालम के मोर्चे पर लाकर वह
रक्षा-पंक्ति कायम करे। लुशाई ब्रिगेड और आईजाल ब्रिगेड नाम की
श्रंग्रेजों की दो ब्रिगेड उस क्षेत्र में मोर्चे पर तैनात थीं। नं० १ रेजीनेट
के सुपुर्द यह काम किया जाने वाला था कि इन ब्रिगेडो को कहेबा
की श्रोर बढ़ने से रोका जाय, जिससे टिड्डिम-ताम की ओर तैनात की
गई जापानी सेनाश्रों को रसद पहुंचाने का रास्ता सुरक्षित बना रहे।
(२) डाका-फालम से लुगलेश की ओर आक्रमणात्मक कार्यवाही की जाय,
जिससे अंग्रेज घपले में पड़ जायं और उनको यह पता न चले कि वास्तविक आक्रमण वहां किया जाने वाला है। मुक्ते यह भी भरोसा दिलाण
गया कि जब जापानी फीजें बड़ा हमला करेंगी, तव हमें हिन्दुस्तान की
सीमा में उस फीज के श्रागे रहने का नौका दिया जायगा।

सब हिदायतें लेकर मैं १२ फरवरी को मांडले लौट आया। तह तक नं० २ और ३ वटालियनों के करीव-करीव सब सिपाही नांडलें पहुंच चुके थे। मांडले से परे वटालियन हमें पाकोकोम भेजते पे, जिससे नौचांग में बनाये जाने बाले फीजी अड्डे को पवाक-टिकिय-गनगाऊ-कान होकर रसद भेजी जा सके।

१४ फरवरी को मैं अपने ऊंचे प्रक्रसरों के साथ मांडले से कार है चलकर मुटैक पहुंचा। मुटैक में चिन की पहाड़ियों में लड़ने वाली जापानी डिबीजन का हेडववार्टर था। यह डिबीजन 'यूमी" कहलाता या, जिल्हा अर्थ है "सफेद बाध डिबीजन।"

श्रा. हि. फीज के नियाही करीब २०० के जत्ये में मांडों में केलेवा के लिए रवाना हुए। यह सफर उन्होंने रेल व मोटर से घाँर पैवल चलकर तय किया। १६ फरवरी को में मुद्रैक पहुंचा और पूनी डिबीजन के जापानी कमांटर से निला। न० १ रेजीमेट्ट (मुभार-मिगेट) को इनी डिबीजन के साथ दिन की पहारियों के इनाके में लड़ना था। जापानी पर्माटर ने मुक्ता वहां की मुकामी हातन सम-

भाई और उस इलाके में अग्रेजो की ताकत का अन्दाज बताया। उसके अनुसार चिन पहाड़ो में टिड्डिम में एक डिवीजन, आईजाल व लूंगलेठ में एक हिन्दुस्तानी बिगेड थी। चिन और गुरखो में से खड़ी की गई लुशाई बिगेड भी थी, जिसको गुरित्ला लड़ाई के लिए इघर-उघर बखेर दिया गया था। हाका फालम में इन चिन गोरित्ला सिपाहियो ने जापानियो का नाक में दम कर रखा था। वहां हाका और फालम इन दो जगहो में जापानियो की दो चौकियां थी, जिनमें कमज़ः करीब ६०० और २०० जापानी सिपाही थें। जापानियों की दूसरी चौकियां फोर्ट हवाइट और काजी में थी। अंग्रेंजी की गुरित्ला फीज की सख्या ३००० थी, जिनका सदर मुकाम रिमुआल में था, जो फालम से ३० मील पर था। हाका से ४० मील पर फालम में और उसके दक्षिण में ५० मील पर दक्षिण में भ्रात्वा में भी उनकी चौकियां थीं। आस-पास में छोटी-मोटी चौकियों का जाल विद्या था।

इस बात का भय था कि चिन लोग जापानियों से हाका ग्रांर फालम छीनकर कलेवा-फोर्ट ह्वाइट ग्रौर कलेवा-तामू की जापानी रसद का रास्ता काट देंगे। आ० हि० फींज की नं० १ गोरिल्ला रेजीमेन्ट को यह काम सौंपा गया कि वह जापानियों से हाका ग्रौर फालम की चौकियां लेकर संभाल ले और दुश्मन से उनकी हिफाजत करके जापा-नियों की रसद का रास्ता कटने न दें।

जापानी जनरल की राय थी कि अंग्रेज लोग फिर से वर्मा जीतने के लिए एक वड़ी चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने इम्फाल और टिडुम में बहुत सामान और आदमी इकट्ठे किये थे और इम्फाल से तामी तक एक बढिया सड़क बनाई थी, जिसको वे टोिन्यों की सड़क कहते थे। जापानी जनरल ने बताया कि हमारा इरादा अग्रेजों के हमला शुरू करने से पहले ही उन पर हमला करके और इम्फाल लेकर उनकी इन स्कीमों को गडबड कर देने का है।

मैने जापानी जनरल से कहा कि प्रा. हि. फौज की असली मोच

से दूर का इलाका सौंपा गया है, यह मुक्ते पसन्द नहीं। मैं चाहता हूं कि और मुक्तसे यह वायदा भी किया गया है कि हमको हिन्दुस्तान पर चढ़ाई में ग्रागे रहने का मौका दिया जायगा। उसने मुक्ते जवाब दिया कि मुझको जनरल हेडक्वार्टर से हिदायत मिली है कि पहले था. हि. फौज को ग्राजमाना चाहिए ग्रौर इसलिए उसको में अलग मोर्चा तीं रहा हूं। मुझको उसने यह चेतावनी भी दी कि उस मोर्चे पर करना जमाये रखना शायद सबसे मुक्तिल है। दुश्मन की ताकत की वजह है नहीं बित्क इसलिए कि वह मुक्त बड़ा ऊबढ़-ख़ाबड़ है ग्रौर वहा रतद का इन्तजाम होना बेहद मुक्तिल है। नेताजी ने भी मुक्ते इस इस्तिहान के बारे में पहले ही चेतावनी दे दी थी ग्रौर हमारे सिपाही, रास्ते में कितनी ही दिकतें ग्राने पर भी, श्रपने जौहर दिपाने को उत्सुक थे। मैंने फिर भी जापानी जनरल से वायदा करा लिया कि ज्यो ही दड़ी चढ़ाई शुरू की जायगी, मेरे सिपाहियो को हिन्दुस्तान में बडने में ग्राने रहने की इज्जत ग्रौर मौका दिया जायगा।

मैने अपने हेडक्वार्टर को लौटकर नं० २ वटालियन के कमाहर मेजर रामसिंह को जापानियों से फालम लेने के लिए एक जत्या भेड़ने का हुक्म दिया।

रेजीमेन्ट का अड्डा नौचांग (मीया हाका) में कायम होने दाता या। में रेजीमेन्ट के हेडक्वार्टर के ऊंचे स्टाफ अफसरों के साय २४ फरवरी को मीया हाका पहुंचा। तब तक मेजर रामितह की मानहन नं० २ वटालियन के करीब ५०० श्रादमी वहाँ पहुंच चुके थे। दारी ब्रिगेंड छोटे-छोटे दलों में पीछे आ रही थी।

२५ फरवरी को मेजर रामिनह ने लेपिटनेट सिकन्दर सा है मातहन अवाता कम्पनी के करीब १०० आदिमयों को जापानियों ने फालम लेने के लिए भेज दिया। मीया हाका पहुंचने पर मुक्ते मानूम हुआ कि फालम में रमद नहीं है, और हावा श्रीर फालम में रमद पहुंच चाने के लिए हमें पुद इन्तजाम करना पटेगा। मीया हाका के रेजीनेट

के हेडक्वार्टर में जापानी लारियां सामान पहुंचा जाती थी। यहां से हाका करीब ५५ मील और फालम ५० मील था श्रौर इतनी दूर रसक लें जाने का इन्तजाम हमें खुद करना था। यह सब पहाड़ी रास्ता था श्रौर हमारे पास रसद लें जाने के लिए किसी तरह की गाड़ियां या जानवर न थे। जापानी फौजों को खच्चरों या कुलियों के जिरये रसद पहुंचाने का इन्तजाम था, लेकिन हमें जवाब मिला कि आ. हि. फौज का रसद लें जाने के लिए कोई इन्तजाम नहीं हो सकता। इसलिए हमको सामने के मोर्चे पर लड़ने वाले श्रपने साथियों को रसद श्रपने सिरों पर ढोंकर पहुंचानी पड़ी।

हाका और फालम का इलाका बिलकुल पहाड़ है। हाका ६००० और फालम ७००० फीट की ऊंचाई पर है। हमारे बहादुर सिपाही सामने के मोर्चे के अपने साथियों को भूखो मरने से बचाने के लिए अपने सिरो पर भारी-भारी बोक्ता ढ़ोकर उन ऊंची पहाड़ियो पर चढ़कर रसद पहुंचाते थे। रसद भी बेहद मामूली थी। सामने के मोर्चे के सिपाही को हम मुक्किल से सिर्फ चावल तथा नमक पहुंचा सकते थे, और कभी-कभी यह भी नहीं मिलता था। चीनी, दूघ, चाय और गोश्त तो हमारे आदिमयो को जायद ही कभी देखने को नसीव होते थे।

बाकायदा रसद पहुचाने के लिए हमने आठ-श्राठ मील की दूरी पर छः चौकियां बनाई थी। एक चौकी से दूसरी चौकी तक सिर पर ढोकर रसद ले जानी पड़ती थी। हर श्रादमी को करीब १६ मील रोज चलना पडता था। श्रपने आदिमियों के साथ ऐसा बरताव होते देख बड़ा दुःख होता था। हम सबने समभ लिया था कि इस तरह के सूखें भोजन पर रहकर श्राहिस्ता-श्राहिस्ता घुल-घुलकर हम जरूर मर जायगे। जापानी श्रगर चाहते तो इस बारे में हमारी मदद कर सकते थे। पर उन्होंने कुछ नहीं किया श्रोर मेरी राय है कि उन्होंने जान-बूभकर ऐसा किया। उन्होंने हमारे श्रादिमियों का जोश व पक्का इरादा देखा था लौर यह समभ लिया था कि वे जापानियों की किसी बेजा हरकत को चरदाश्त नहीं करेंगे। दरग्रसल फील्ड मार्शल तेरोची ने बहुत पहले ही तिमापुर में नेताजी से कहा था कि जापानी नहीं चाहते थे कि ग्राजार हिन्द फीज की वड़ी-बड़ी पलटनें मोर्चे पर जायं और ग्रव, जब कि वे मोर्चो पर पहुंच गईं, तो जापानी लोग उनके रास्ते में भारी रकावर डालकर उनका दिल तोड़ देना व तन्दुरुस्ती बरवाद कर देना चाहते थे। वे ग्राजाद हिन्द फीज को वे-दम करके नेताजी से कहना चाहते थे कि ग्रापकी फीज लड़ाई की कठिनाइयो का सामना नहीं कर सकती। पर नेताजी ने हमारे सिपाहियो को पहले से ही ग्रागाह कर दिया था और सिपाहियो ने नेताजी से वायदा कर लिया था कि हम हर कठिनाई का सामना करेंगे। उनके सामने सिर्फ एक रास्ता था. "करो या मरो।" वे विना किसी शिकायत के ग्रपना फाम करते गये। दरअसल जापानी लोग हमारा वड़ा कड़ा इम्तिहान ले रहे थे।

जब श्रवल कम्पनी के श्रादमी फालम पहुंचे, तो वे भारी मशीनगर्ने, हिल्की श्राटोमैटिक बन्दूकों, रिजर्व गोला-बाहद, श्रपने सब कपडे व विस्तर श्रीर बीस दिन की रसद सब श्रपने सिरो पर ढोकर ले गये। हर सिपाही श्रीर श्रफसर भी श्रीसतन ४४-५० सेर बीआ श्रपनी पीठ पर ढोकर ले गया।

फालम पहुंचते ही उन्होंने वहां की जिम्मेदारी जापानियों से ले ती। उस वक्त फालम के श्रास-पास ६०० श्रंग्रेज श्रीर चिन गोरिल्ला सिपाही थे। हमने चिन गोरिल्ला ( छापामार ) सिपाहियों के बारे में बहुत-मुद्द सुन रखा या और इन्साफन मुझे यह फहना चाहिए कि उन्होंने लापानियों को जंगल की लड़ाई में श्रपनी होशियारी का कायल कर नियाया। कई दफा उन्होंने कामयादी के साथ जापानी रसद के जाने बाने दनों पर छापा मारा या श्रीर फई जापानी सिपाहियों की उठाकर ने गये थे। उनमें से एक मेजर मैनिंग से तो जापानी लोग यर-घर कांपने थे। यह श्रंग्रेज सिपाही छापामार लड़ाई में बड़ा होशियार का और सड़ाई शुरू होने से कई साल पहले से चिन की पहाड़ियां में रहना

या। वह वहां के लोगो से खूब वाकिफ था, उसने एक चिन श्रीरत से शादी कर ली थी और उन लोगो की वोली अच्छी तरह जानता था। इसलिए चिन पहाडियो के लोग दिल खोल कर उससे सहयोग करते थे और हमारी फौजो के बारे में पूरी इत्तला उसको देते रहते थे।

अवल कम्पनी का काम आसान न था। मै फालम में कुछ ज्यादह सिगाही रलना चाहता था, पर रसद की दिवकत की वजह से नहीं रख सकता था। इसीलिए फालम में मिर्फ १०० ग्रादमी रखे जा सके।

वहां सख्त सरदी थी थ्रौर हमारे आदिमयो के पास सिर्फ एक गरम कुरता और एक पतला सूती कम्बल था। वे सारी रात स्राग तापते बैठे रहते थे, क्योकि रात को सरदी की वजह से नींद नहीं स्राती थी। हमारे कई सन्तरी, जिनका ऊंची चोटियो पर पहरा देना पड़ता था, सरदी व ठंडी हवायें वरदाइत नहीं कर सके और उन्होने प्रपने फर्ज के लिए अपनी जान दे दी। दवाग्रों श्रीर दवा-दारु करने वालो की भी बड़ी कमी थी। इस कम्पनी में एक नायक और दो नर्स का काम करने वाले सिपाही ही बीमारो की देख-भाल का सब काम करते थे। सबके चूट वहुत फट गये थे और कुछ के पास तो चूट थे ही नहीं । कई महीने की कड़ी जिन्दगी बितान से सबके कपड़े तार-तार हो रहे थे श्रीर नयें मिलने की कोई उम्मीद न थी। इतना सव कुछ होते हुए भी लोगों के दिल जोश से भरे थे। लेकिन उनकी तन्दुरुस्ती तेजी से गिरती जा रही थी, खास तौर पर मीथा हाका के श्रास-पास के मैदानों के फौजियों की मलेरिया की वजह से। वहां ६० फीसदी आदमी अस्पताल में ये। 1 मीया हाका काबा की घाटी के बीच में है। इस घाटी की धंग्रेज लोग "मौत की घाटी" कहते हैं । इस घाटी में हमारे आदमी दिना सच्छर-र्भ दानियों के रहते थे। पर, उन्होंने जिस काम का बाड़ा उठा लिया था, र उसको नही छोड़ा।

११ मार्च को मैं डिवीजन के हेड क्झार्टर में हैगोन को गया छौर 🖊 पहा मेजर फुजिवारा से मिला। इसी जापानी अफसर ने हमको फरेर

1

e E

पार्क में कप्तान मोहनसिंह के हाथों सौंपा था। उस वक्त वह उत्तरी वर्मा में खबरों के महकमे का श्रफसर था। उसने मुक्ते बतलाया कि जापानियों ने आजाद हिन्द फौज को कुछ ट्कड़ियों के साथ टिड्सि पर हमला करके उसे घेर लिया है। मैने मेजर फुजिवारा से कहा कि जापानी कमांडर-इन-चीफ ने मुक्तसे वायदा किया है कि मुझको हमले में आगे रहने का मौका दिया जायगा। मैने इसरार किया कि मेरी ब्रिगेट के कुछ तिपाहियों को इस हमले में शामिल होने का मौका विया जाय। उसने मेरी वात मान ली ग्रौर नं० ३ व्रिगंड को, जो कलेवा में पहाव डाले हुए थी, बुलाने को कहा। मैने रेजीमेंट की कमान के दूतरे श्रफसर कर्नल ठाकुरसिंह को टेलीफोन करके जल्दी-से-जल्दी पतटन कंगोन में लाने को कहा। वे रात-भर चलते रहे और दिन निकले तक २० मील तय करके पहुंच गये। उनको फोर्ट ह्याइट पहुंचकर टिहिन पर हवला करने का हुयम मिला, पर उनके वहाँ पहुंचने से पहले हैं। टिड्डिम ले लिया गया था।

१७ मार्च को मुझे प्रवर मिली कि फालम से ४० मील पिछान को फलनखुवा के इलाके में दुश्मन का एक बड़ा जत्या है। मैंने तेलिंग नेन्ट सिकन्दर पां को फीरन अपनी कम्पनी के साथ जाकर हमता करते का हुक्म दिया। मैंने उसकी हिदायत दी कि दुश्मन की फीजें का हिन्दुस्तानी हो, तो पहले गोली न चलाना, विक उनसे कहना कि हमें आकर मिल जाओ और हिन्दुस्तान की आजादी के लिए लड़ी। प्राप्त ये पहले गोली चलायें तभी उनपर गोली चलाना। सिकन्दर पा प्रवि पहले गोली चलायें तभी उनपर गोली चलाना। सिकन्दर पा प्रवि पहले गोली चलायें तभी उनपर गोली चलाना। सिकन्दर पा प्रवि पहले गोली पहाड़ियों पर चलकर वे सवेरे जोमुझल नामी गाय पहले और कुछ आराम के लिए ठहरे। चारो तरफ सन्तरी तैनि कर दिये गए। कुछ देर बाद एक सन्तरी ने झाकर सबर दी कि दुष्म का लड़ने वाला एक पतरील पास आ रहा है। मिकन्दर को ने की उन पर छापा मारकर उसकी गिरपतार करने या सतम कर देने के

इरादा कर लिया। दुश्मन को सपने में भी हमारे उधर होने की खबर न थी । वह हमारे जाल में फंस गया। सिकन्दरखां ने उछल कर दुश्मन के कमांडर की छाती पर रिवालवर तान दिया, तब उसने श्रीर उसके सब सिपाहियों ने हथियार डाल दिये। हमने लुशाह विगेड के एक श्रफसर तथा २४ सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया श्रीर उनके साथ हमें हथियार श्रीर सामान भी मिला।

इन कैदियों से मालूम हुआ कि मशहूर गोरिल्ला लड़ाकू मेजर मैंनिंग भी पास ही है और दुश्मन के दो मजवूत दस्ते, एक लुशाह विगेड का और दूसरा पंजावियों का, फालम के रास्ते दोनों तरफ से बढ़ते चले आ रहे हैं। सिकन्दरखां ने मेजर मैंनिंग को जिन्दा पकड़ने और दुश्मन की फालम पर चढाई से पहले ही खुद ही चढ़ाई करने का इरादा कर लिया।

मेजर मैनिंग उस वक्तृ नीचे नाले में था। लेफ्टिनेट सिकन्दरखां ने घात लगाई श्रोर तब एक कैंदी से उसने कहलवाया कि जहां ये लोग थे, वहां वह श्रावे। नाले के श्रादमियों को पहली घात का कुछ हाल मालूम न था, इसलिए मैनिंग कुछ भी श्रवहा किये विना श्रागया। उसका श्ररदली उसके श्रागे था। श्ररदली एक मोड़ पर मुड़ते हुए छुपचाप पकड लिया गया, पर जब मैनिंग नजदीक श्राया, तो सिकन्दरखां से न रहा गया। वह उस पर कृद पढा श्रोर रिवालवर तानकर उससे हथियार डालने को कहा। मैनिंग ने श्रपनी वन्दूक चलाई। सिकन्दर ने रिवालवर चलाया लेकिन गोली खाली गई। पास रखी हुई एक बेनगन ने भी बदिकस्मती से काम नहीं दिया। तब मैनिंग श्रपनी वन्दूक छोड़कर भाग गया। सिकन्दरखां ने उसका पीछा किया, जेकिन मैनिंघ वच निकला। तब लेफ्टिनेंट सिकन्दरखां ने दुरमन के श्रादमियों पर हमला करके उनको कई मील पीछे खदेड दिया। इसने हर कर जलदी से पीछे हट गया श्रीर उसके वाद बहुत दिनों तक उसने फालम की तरफ बटने का नाम भी न लिया। २२ मार्च को

सिकन्द्रस्तां सब केंद्रियों, हथियार श्रोर्ट्रगोला-बास्ट के नाय परन को लोट श्राया । उसने श्रपना एक भी सिपाही नहीं खोता । इन केंद्र फालम में थोड़ी-सी रसद जमा क्रके रखी गई श्रोर शद हाका है जिम्मेदारी संभाल लेने के लिए थोड़ी-सी पलटन वहां भेजी ज सकती थी।

२= मार्च १६४४ को नं० २ वटालियन की परवाना क्यनी लेकि नेंट श्रमरीक्सिंह की क्यान में मीठा हाका से फालम पहुंची। टनं सब सिपाही भारी मशीनगर्ने, रिजर्व गोला-वाल्द श्रोर एक नहींने वं रसद श्रपनी पीठ पर होकर लाये। घान के खेतों में पकड़े हुए हुउ भेंसों से भी बोका होने में मदद मिल गई।

फालन से हाना की सड़क पर, जो करीव २४ मील की है. दुरन छापामारों की हमेशा नजर रहती थी। उन्होंने सडक से करीब ! मील दूर एक गांव में श्रपना श्रहा बना रखा था। जागानियाँ ने शायद श्रपनी ताकत कम समक कर इस श्रहे पर कभी हमता नरी विया था। करीव ११० जवानों की परवाना करपनी २० मार्च के फालम से हाका को रवाना हुई। में भी उसके साथ था। धनहे दि मुक्ते खबर मिली कि पास के गांव के श्रष्टे से दूरमन हम पर हमते ही तैयारी कर रहा है। मैंने दुरमन से पहले ही उस पर हमला कर जिल श्रीर लेफ्टिनेंट लहनासिह को हुछ सिपाहियों के साथ भेजा। तहनांनर ने रात के वक्त दूरमन के गांव को घर लिया और कटी लगाई के कर डसे डसकी मांद से मार भगाया। हमें विदया रसद काकी ताहार हैं लुट में मिली। २ अप्रैल को हमने हाका जापानियों के हाय में है निधा घाँर जापानी फालम को चौर वहां से टिट्टिम को लौट गरे। हाम की हालत फालम से भी खराव थी। रसट का हन्तजाम बटा मुहिरन या। श्रासपाम के ट्रम्मनों की तानत को देनते हुए तो वहां बड़ी पत-टन रसनी चाहिए यी और रसट की दिक्कत को देखते हुए वहां कर से-रम निपादी रखने चाहिए थे, क्योंकि हाका रसट के मारे में में

मील था। इसलिए हमें (घ्र) बड़ी पलटन रखकर उस को भूखों मारना था (ब) छोटी पलटन रखकर उसे दुश्मन के हाथों खतम कर-वाना; इन दोनों जोखिमों में से एक चुन लेनी थी। अफसरो से सलाह करके छोटी पलटन रखने का ही फैसला हुआ। हाका ७,००० फीट जंचा था। इसलिए वहां सख्त सरदी थी। हमारे कुछ सिपाहियों को तो म,००० फुट उंची जगहों पर चौकियां बनाकर रहना पड़ता था।

(

1

1

ď

1

में इन चौकियों का मुत्राइना करने गया, तो उनके कमाण्डरों से खाने के बारे में पूछा। उन्होंने जवाय दिया कि हमें काफ़ी रसद मिल रही है। रसद पहुँचाने की दिक्कत की वजह से हमें ७ छटांक रोज़ाना रसद देना भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए यह जवाय सुनकर मुक्ते श्रवरज़ हुआ। कैम्प लौटनं पर मुक्ते मालूम हुआ कि उन लोगों को दो दिन से ठीक खाना नहीं मिला था, और वे लिगरा नामी एक पहाडी घास पर गुज़र कर रहे थे। ऐसे-ऐसे वाक़ये सैकडों दफा हुए हें। हमारी लाइनों से कुछ ही मील पर अंग्रेज़ों के हवाई जहाज़ अपनी पलटनों के लिए छतिरयों के ज़िये रसद गिराते रहते थे। हमारे सिपाही जानते थे कि अच्छी रसद कहां मिल सकती है। उन्होंने काफी रसद न मिलने की शिक़ायत कभी नहीं की। उनकी शिकायत यही रहती थी कि उनको अंग्रेज़ों की चौकियों पर हमला करके रसद लूट लाने के काफी मौके नहीं दिये जाते।

हाका के मोर्चे पर फ़ालस की बनिस्वत दुश्मन की तादाद ज़्यादा थी श्रीर बहुत-सी चौकियां थी। हाका के श्रासपास दुश्मन के क़रीब ७,२००० छापामार थे, जब कि परवाना कम्पनी में सिर्फ १५० सिपाही थे।

१४ अर्प्रल को हमारी क्लंग क्लंग की चौकी पर दुरमन ने बहुत जोरों की यम-वर्षा की । हाका कैम्प में जैसे ही गोली चलने की आवाज सुन पड़ी, कप्तान अमरीकसिंह एक जबरदस्त पतरौत साथ में लेकर दुरमन की खोज में निकल पड़े । दुरमन इतना पीहे मान गया कि हमारा कोई श्रादमी उनको देख भी न पाया। १६ श्रप्रैल को उसने तैयारी के साथ फिर इस चौकी पर हमला किया। उसके फौजियों की संद्रा एक सौ होगी। हमारी चौकी पर केवल २० श्रादमी थे। उसके पास तीन मार्टर श्रोर मशीनगर्ने भी थी। उन्होंने हमें घेर लिया श्रोर हमारी रक्ष- पंक्ति के ४० गज पास तक श्रा पहुंचे। लेफ्टिनेस्ट लहनासिह यहा की कमान पर थे। परिस्थिति को विकट होती देखकर उसने दुरमन पर हमला करने का निश्चय किया। दस साथियों को पीछे छोडकर श्रोर दस को साथ लेकर उसने सीधा उस चोटी पर हमला वोल दिया, जिम पर दुरमन ने मशीनगन चढा रखी थी। इस पर कब्जा करके उनने उलटी गोलियां दागनी शुरू कर दी। दुरमन के पेर उखड गये श्रीर पीछे भागने के सिवा उसका श्रीर चारा न था। लेफ्टिनेस्ट लहनामिइ ने दस मील तक उसका पीछा किया श्रीर हककर सामना नरने के लिये उनको ललकारा। पर, दुरमन भागता ही चला गया श्रीर उमने लड़ाई का मौका श्राने ही न दिया।

हमने कमाएडर कप्तान श्रमरीकसिह से कह दिया था कि हाका की हिफ़ाज़त करने का सबसे श्रच्छा तरीक़ा दुरमन पर लगातार हमते करते रहने का है, जिससे कि उसे हमले करने का मौका न मिले चौर हमेशा बचाव में ही फंसा रहना पड़े। इस तरीके ने ख़ूब काम दिया। यह ढंग श्रासान नहीं था। शुरू-शुरू में दुरमन ने ख़ूब सामना किया।

३० मार्च को मेजर महत्र्य श्रहमद टिड्डिम की तरफ लटने वारी हमारी पलटनों का मुश्राहना करने गया। उसने देखा कि टिड्डिम तेने के बाद जापानियों ने वहां हमारे सिपाहियों को सदक चौदी करने के काम पर लगा दिया था। हिन्दुस्तानी सिपाहियों का कमाएडर एक छोटा श्रफ्तर था उसने यह काम करना मंजूर कर लिया। पर ने दे महत्र्य जब वहां पहुचा, तो उसने उन सिपाहियों को यह काम करते रेजीमेयट के श्रद्धे पर लौटने का दुषम दिया। उसने दूम मामने की पूरी रिपोर्ट मुक्ते भेजी। इससे मुक्ते बटा हु-स हुया। मुक्ते जानी

र्गियों की नेकनीयती पर इतमीनान न था ।उस तारीख़ को मेरी डायरी में लिखा है, "रिपोर्टें सुनकर दुःख हुआ " जापानी लोग एशिया के मुल्कों से कहते हैं कि हमसे मिलकर रहो, इससे हम तुम दोनों ख़ुश-हाल होंगे। मुक्ते श्रचरज है कि इस एकतरफ़ा सहयोग का क्या नतीजा होगा!"

इस समय वाच श्रप्रैल मे दोनो पच एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दुश्मन हाका लेने के लिए फौज ईकट्टी कर रहा था। मैंने भी श्रपनी ताकत बढा ली थी। दोनों तरफ़ से यह कोशिश थी कि पहले हम ही हमला करें।

२३ अप्रैल को में दुरमन की चौकियो पर हमला करने के लिए देख-भाल करने के वास्ते कुछ सिपाहियों को साथ लेकर गरत लगाने गया। हम -वहुत होशियारी से आगे बढ़े और दुरमन के बहुत पास पहुंच गये। अचानक हमे ख़बर मिली कि दुरमन का एक मज़बूत गरती पतरौल हमारी तरफ बढ़ा आ रहा है। मैंने अच्छा मौका देखकर लेफ्टिनेएट लहनासिंह को उस पर छापा मारने का हुक्म दिया। दुरमन पर अचानक हमला करके हमने कुछ को मार डाला, कुछ को गिरफ्तार कर लिया और इस तरह सारे पतरौल को ख़तम कर दिया। ख़ूब गरत लगा-लगा कर हमने दुरमन को सारे मोचें पर से अपनी चौकियों को लौट जाने को मजबूर कर दिया।

मैंने नेताजी को चिट्ठी लिखी थी कि हमको इम्फाल पर हमला करने का हुक्स दिया जाय। उसके जवाव में २ म्र अप्रैल १६४४ को हमें इसला मिली कि आ० हि० फौज का नं० १ डिवीज़न, जिसमें धाजाद धोर गांधी विगेड थे, इम्फाल पर हमला कर रहा था। धार नं० १ सुभाष विगेड को जल्दी-से-जल्दी बहापुत्र के पार जाने के लिए तैंय्यार रहना चाहिए। मुक्ते ख़बर मिलीं कि चन्द घंटों में ही इस्फाल लिया जाने वाला है। धार हमारे सिपाही कोहिमा से ब्रह्मपुत्र पार हिन्दुस्जान में जाने के हुक्स का वेताबी से इन्तज़ार कर रहे हैं।

१० मई १६४४ को मेंने कई कमाएडरों को क्लंग क्लंग की निक्र चौंकी पर हमला करने का हुक्म दिया। यह चौंकी हाका से करीइ का मील थी। वहां जाने के लिए एक तंग पहाड़ी रास्ता था और इस प उस चौंकी से खूब हमला किया जा सकता था। इसलिए इस चौंकी पर हमला करना वामुमिकन था और वहां अंग्रेजी फीज हाता मान करती थीं। हमें वह भी ज़बर मिली कि वहां रसद खूब डमारें। जापानी उस पर हमला नहीं कर सके थे और मेरे साथ के जापानी हक सर भी सुक्तसे यह कहने आये कि क्लंग क्लंग पर हमला न करने. क्यों उस पर बग़ेर तोपो और हवाई जहाज़ों की स्दब-के हमता नहीं हो सकता।

१२ अप्रैल को में क्लंग पर हमला करने के लिए तेनाव हर सरों को उस इलाओं की गरत करने के लिए ले गया। उम दिन हम रूम मील का चकर लगाकर रात को हाका लोट आरे। गाम को हमें ख़बर मिली कि फ़ॉरम जापानी दिवीज़म के हेदछार्टर र्यहार्वर्ज में आकर रेजीमेन्ट को सौंपे गये नये काम के बारे में हुनम ले लो। हाजा से २० मील पर नौचांक पर स्थित तीसरी बटालियन को मेने टेली में पर हुनम दिया कि वह तुरम्त उल्लूल चली जाय। १४ मई को में में हर रामस्वरूप के साथ हाका से चल दिया। दो दिन से उन्न छाधिक ममर में हमने में मील पैडल तय किये।

हाका से रवाना होने से पहले मैंने हुक्म दे दिया कि नेजर नहरू नार नव की निगरानी में क्लंग-क्लंगपर हमला किया जाय। हाजा पर धारा माने वाली पार्टी १४ मई की साम को हाजा से चली। क्लंग फ्लंग की हिना जब के लिए रास्ते में संबेठों की एक घौर चौकी थी। दिन दिने पार पर हमला किया गया धौर प्रामानी से यह के ली। गई। उसके पार रात भर चलकर संबेरे ४ बजे क्लंग क्लंग के करीब पहुँचे। मेरा मान पर घटमा ने पहले ली। क्लंग की चारों तरक में देन के हैं की घाराना की, पर की चारानों की बजह में ऐसा करना नामुमांहन पार की होगा की, पर की चारानों की बजह में ऐसा करना नामुमांहन पार की

गया। इस चौकी पर जाने वाला तंग रास्ता चौकी पर की वन्दूको से अच्छी तरह महफूज किया गया था। स्थिति वडी वेढव थी। तय महवूब श्रहमद ने सामने से ही हमला करने का फैसला किया। यह श्राठ-दस श्रादमियों को श्रोर कप्तान श्रमरीकसिंह शहीदे-भारत को श्रपने साथ लेकर एक-एक इंच करके श्राहिस्ता-भाहिस्ता खड़ी पहाड़ी पर चढने लगा। उनकी खुश किस्मती से तब चांद भी निकल श्राया श्रोर रास्ता साफ दिखाई देने लगा। यह बड़े खतरे का काम था श्रोर जरा-सा भी पैर फिसलने से कई सौ फीट नीचे खडु मे गिरने पर उनकी हड़ियों का भी पता न लगता।

उनकी खुशकिस्मती से दुश्मन को उधर से उनके श्राने का गुमान भी न था क्योंकि उसने किसी का उस तरफ से हमला करना नामुम-किन समम रखा था। बहुत दूर तक खडी चढाई के बाद वे ठीक दुरमन की खन्दकों तक पहुंच गये। उनके पीछे ही उनके साथी श्रा रहे थे। चढाई का सबसे कठिन हिस्सा तो श्रव पूरा हो गया था। ऊपर चढ़ते ही दुश्मन ने उनको देख लिया श्रीर जोर से गोलियां चलानी शुरू की। हमारे श्रादमियों ने भी, बचाव के लिए श्राट में खंडे होकर गोलियो से गोलियो का जवाव दिया। पास ही हमारी मशीनगर्ने थी, उन्होंने हमारे स्रादमियो की मदद के लिए फायर किया। हमारी मशीन-गनो के श्रचूक निशाने से दुश्मन की बंदूके ठंडी पड गईं श्रोर कप्तान श्रमरीकसिंह की पार्टी श्रौर श्रागे बढ सकी। पर धोडी ही देर दाड पास को दूसरी खन्दको से दुश्मन ने जोर से बन्दूकें थार मर्गानगर्ने चलानी शुरू की। तब कप्तान श्रमरीकसिह ने दोनों हायों ने हयगोले लेकर घ्रपने घ्रादमियों के साथ "जयहिन्द" के नारे में प्राममान गुंजाते हुए सोधे दुश्मन की खन्दको पर धावा बोलकर उमका दिल दहला दिया। उसने दोनों हथगोले चौकी पर फेक्कर उसको हमगा के लिए वरवाद किया। श्रव दुस्मन का वाहरी घेरा पान विदा जा चुका था श्रौर कैम्प के श्रन्दर लंडाई हो रही थी। धमानान लटाई के

इलाके की जापानी पलटनो पर बढ़ा दवाव पड रहा था श्रीर उन्हों कें सदद के लिए जापानियों ने नं० १ रेजीमेन्ट को कोहिमा जाने का हुक दिया। हमारे सिपाही इस नये काम की खबर सुनकर वढे खुश हु। क्योंकि वे बहुत दिनों से इस शुभ घड़ी की उम्मीद कर रहे थे। हम चक्त कालेम्यों के मैदान की पलटनों में जोर का मलेरिया फैला हुक था श्रीर ७० फी सदी श्रादमी श्रस्पताल में थे। पर जब रवानगी क चक्त श्राया तो श्रस्पतालों से सब बीमार श्रादमी श्राकर मोटर लाखि में स्वार हो गये। वे किसी हालत से पीछे छूटना नहीं चाहते थे। मीटा हाका से तामू तक ज्यादातर सफर जापानी फीज की मोटर लारियों में हुश्रा।

तामू से खरासोम श्रौर कोहिमा तक का सफर पैदल तय रिया
गया। वहां पहुंचकर हमने कोहिमा की ऊंची चोटियों पर तिरंगा
मंडा फहराया। श्रंश्रेजों की मदद को बढ़ी कुमुक पहुंच चुकी धी
श्रीर श्रव वे रोज वरोज ज्यादह जोर से हमला करते थे। हमारे
सिपाही वडी वहादुरी से सामना करके इनके हमलों को रोक रहे थे।
चारिश भी जोर की होने लगी। हमे एक पहाड़ी की सदक के जिएं
रसद पहुंचती थी। यह सडक भारी चारिश से यह गई श्रीर हमें
रसद पहुंचती वन्द होगई। रसद खतम हो चुकी थी। श्रव हमारे
श्रादमी खाली किये नागा गाँवों से थोडा-यहुत धान इकट्टा करके
डसमें एक पहाडी घास मिलाकर उवालकर उस पर गुजारा करते थे।
इस श्रजीय खाने में मिलाने के लिए थोडा-सा भी नमक उनके पाम
न था। इसी तरह कई हफने उन्होंने गुजारे। यहुत कमजोर हो जाने
पर भी किसी ने श्रंथेजों के सामने से पीछे हटने का नाम न लिया।

सव दवाइयां भी सतम हो चुकी थीं। बीमारों का इलाज परने के लिए डाक्टरों के पास कुछ न था। इस पर भी तुर्रा यह कि डर जंगलों में लागों बटी-बड़ी मिक्नियों थीं। ये मिक्नियों जगना भी जग्म कड़ीं हो, तो उस पर उरी तरह से इमना करता थीं। धीर वाद दुश्मन चौकी छोडकर भाग निकला। हमारे सिपाहियों ने भागते हुए दुश्मन पर गोलियां वरसाई। दिन चढने श्रीर कोहरा दूर होने पर हाका से श्रादमियों ने क्लंग क्लंग की चौकी पर, जो पिछली रात तक दुश्मन के हाथ में थी, तिरंगा भगडा फहराता हुश्रा देखा।

तव मेजर महबूब श्रहमद ने सिगनल के जिरये यह खबर हाका मेजी कि "कडी मुखालफत के बाद दुश्मन की चौकी हमारे हाथ श्रा गई। दुश्मन वडा नुकसान उठाने के बाद बहुत-सा सामान छोड़कर भाग गया। दिनों में बन्द बहुत से बढिया फल, मक्खन श्रीर मुख्या, बहुत से हथियार श्रीर गोला बारूद हमारे हाथ लगे।" हाका से यह खबर फालम भेजी गई श्रीर वहां से मेजर महबूव को हुक्म श्राया कि दुश्मन की चौकी को तोड़-फोड़कर जल्द-से-जल्द हाका लौट श्राश्रो, क्योंकि बिगेड को दूसरा काम सौंपा गया है। बिगेट के लिए नया हुक्म यह था कि—

"विगेड का वड़ा हिस्सा कोहिमा जायगा श्रीर इम्फाल पर श्रधि-कार होते ही श्रागे वटकर ब्रह्मपुत्र पार करके वंगाल में धुसेगा।"

हाका से फालम तक के मोर्चे की हिफाजत करने थांर थंथेजी खापामारों को कोहिमा थीर इम्फाल के थ्रामपास लडने वाली फोंजों की रसद का रास्ता काटने से रोकने की जिम्मेदारी थ्रव भी नं० १ (सुभाष विगेड) रेजीमेन्ट की ही थी। इस वास्ते इस काम के लिए मैंने १४० थ्रादमी हाका में थ्रोर ३०० श्रादमी फालम में छोट दिये। थ्रव यह वात थ्रच्छी तरह मेरी समक्त में थ्रागई कि थ्रव हमला करते रहने का वक्त नहीं रहा। वरसात थी, थ्रौर इम्फाल में जापानियों ने जिस थ्रंग्रेजी फौज को घेर रखा था, उसकी मदद के लिए एक नया हिन्दुस्तानी डिवीजन हवाई जहाजों के जरिये थ्रा गया था। इस वक्त करीय सब जापानी हवाई जहाज लडने के लिए थ्रांत महामागर के इलाके को भेजे जा चुके थे। इसके थ्रलावा थ्रंग्रेजों वी एक मन्दन पलटन दोमापुर थार को हिमा को तरफ से हमला कर रही थीं। उस

श्रीर उसमें श्रंडे दे देती थी। श्राध घंटे में इन श्रंडों से कींडे निक्तं थे-श्रीर उससे जल्म भर भावा था। तब श्रक्सर श्रादिमों के सानं इसके सिवा श्रीर कोई चारा न रह जावा था कि जब हिन्द के नं के साथ गोली से खुदकुशी करके श्रपनी तक्लीफ का खावमा करें।

ऐसी ही हालत में में ४ जून १६४४ को उस इलाके के जागरी कमांडर से मिला। उसने मुक्ते वतलाया कि उसकी दिवीदन की दूसरा काम सोंपा गया है श्रीर वह उखरूल वापस जा रही है। देनी विगेड भी उसी की डिवीजन का एक हिस्सा बना ही गई धी। उसने सुमसे भी उखरूल वापस चलने को कहा। मैंने वहा हि ई इस हुनम को नहीं मान सकता। हमने हिन्दुस्तान की उनीन पर तिरंगा मंडा लगा दिया है। हम उसे कैसे उखाड सकते हैं कीर कैने श्रंत्रेजों के सामने से पीछे हट सकते हैं, जब कि हमने हमेगा इंद्रेडों की हराया है। हमारे आदमी एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे।" तद जार्तान क्मांडर ने धोखा डेकर वहाने से हमें पीछे हटा से जाने का जान रचा। उसने मुम्से कहा कि "इम्फाल के पास की घार्गहर रोड व जापानी फोर्जे इम्फाल नहीं ले सकी घोर मुक्ते नं० १ रेजीनेन्ट के साय इम्फाल पर हमला करने का हुक्म मिला है। तुम भी हरन काम चुन लो।" मेंने इन्फाल पर हमला करना पनन्त दिना। सुके यह भरोता दिया गया था कि इन्फाल लेने बाद इन इन बड़ेंगे। इस मरोसे पर में प्रपने घाटमियों को उलकल दारम करें के लिए भना सका। में उन्तरुल वापस द्या गया झाँर वहां पर्ने ही मैंने इम्फाल पर हमले का रास्ता तलारा करने के हिए गर्वा इत भेजे । जापानी जनरल हो हिन याह पहुँचा । मैं उसमे मिलने हिर्दाहर के हेदछाईर में गया। उसने मुक्तमें वहां कि "हालत होर गरा होगई है और भाग याग्यि की वजह में इस इलावे में नमा वी महाई नामुमकिन है। इसलिए भै ताम् पौर मिटन वापन जा गा हैं, प्रयोकि यहां चिटविन नटी के जरिये त्यर पा मरती है। नहीं

नेयों के हाथ में एक चिंदिवन नदी का ही रास्ता रह गया है।" मैंने उससे कहा कि "तुमने सुभे भूठा हुक्म देकर धोखा दिया। श्रच्छा हो के मेरी जिगेड को फौरन श्रा०हि० फौज की उस डिवीजन के साथ कर दिया जाय, जो पलेल के पास श्रमेल के महीने से लड रही है।" उसने ऐसा ही करने का वायदा किया।

२२ जून को उसने सुभे तामू तक पीछे हटकर श्रा०हि० फौज की नं १ डिवीजन में शामिल होने का हुक्म दिया, श्रौर हम पीछे हटने लगे। कोहिमा से हुई यह वापिसी दुनिया की फौजी तवारीख में सब से मुश्किल है। मूसलाधार बारिशों से सब रास्ते श्रीर पग-ढंडियां धुत्त गई थीं। हमारे सिपाहियां ने नये रास्ते बनाये, स्रीर उनमें भी जल्दी ही घुटनों तक गहरी कीचड हो जाती थी। कीचड में बहुत से श्रादमो फँसकर वही मर गये। किसी किस्म की सवारी या लद्दू जानवर का सपने में भी ख़याल न हो सकता था। प्रायसभी को पेचिश या मलेरिया सता रहा था। किसी में दूसरे को मदद देने की भी ताकत बाकी न रही थी। हरेक की प्रापनी पडी थी। पीछे गह जाने वाले का ख़ुदा ही सालिक था। मैने लोगों को ऐसे घोडों का मांस खाते देखा; जिनको मरे चार दिन हो गये थे। सडक के टोनों तरफ जापानी श्रौर हिन्दुस्तानी सिपाहियो की सैकडों लाशें दिखाई पढती थीं। ये उन श्रादमियों की थीं, जो कमज़ोरी, भृख श्रोंर वीमारी से मर गये थे। उनमें से कुछ ऐसे घाटमियों की थीं, जो तकलीफ वरदास्त न कर सके और उन्होंने श्रंग्रेजों के हाथ गिरस्तार होने की वनिस्वत ख़ुदकशी करना श्रच्छा समसा।

महार श्रंग्रेजो ने सोचा कि श्रा॰हि॰ फौज को ख़तम करने का श्रव श्रव्हा मौका है, क्योंकि क यास से वाहर तकलीफें सहते-महते उसका जोश विलकुल ठंडा पड गया होगा। उन्होंने अपने कमांटर-इन-चोफ को दस्तावती परिचयां हमारे ऊपर हवाई जहाजे। से गराई। उनमें लिखा था, "श्रा॰ हि॰ फौज के सिपाहियो. नुम्हारे पास न गोला-वारूद है, न दवाइयां हैं श्रोर न रसद है। तुम जंगरा जानवरों की तरह घास पर गुजारा कर रहे हो। तुम हमारी तरफ का जाश्रो। हम तुमको श्रव्छा खाना व कपड़ा देंगे! तुम्हारी दवान्तर होगी श्रोर तुमको श्रव्छी तनख्वाह श्रोर इनाम मिलेंगे। तुम ऐने पत्थर-दिल क्यो होगये? तुम्हारे वाल-वच्चे तुम्हारा इन्तजार कर रहे हैं। हमारी तरफ श्रा जाश्रो श्रोर हम तुमको तीन महीने की शुट्टी पर भेज देंगे। हम तुमसे सच्चा वायदा करते हैं। हमारी तरफ श्रात हुए खरो मत। हम तुम्हारा स्वागत करेंगे।" जब हमारे सिपाहियों का हालत ऐसी भयानक थी, तब यह बुलावा दरश्रसल बहुत ही ललचाने वाला था। पर हमारे सिपाहियों के पास विना श्रपवाद के इसका एक ही जवाव था। उन्होंने कहा कि हमको जंगली जानवरों की तरह बाध पर गुजारा करके श्राजाद रहना मंजूर है, बजाय इसके कि हम श्रंप्रेंगें के गुलाम बनकर, बेइज्जत होकर, श्रपने बाल-बच्चों में रहे पीर बढिया खाना खार्ये।" उन्होंने वेइज्जती से मौत को श्रव्छा समका।

घुटनो-घुटनो तक कीचड, गोलों श्रोर मशीनगनों की योद्धार में श्राज्ञाः हिन्द फोंज के वहादुर सिपाही पीछे हटते रहे। ऐसे कठिन वन में श्रफ्तर श्रपने सिपाहियों के लिए श्रच्छी मिसाल उनके सामने राजे श्रोर दिलासा देकर उनका दिल वंधाये रखने के सिवा श्रोर उप नहीं कर सकते थे। कोहिमा से कई सौ मील चलकर "मुभाप निगेड" है सिपाही तामू पहुँचे। उनमें से बहुत से तो रास्ते में ही मर गये। पर उनमें ने जो ज़िन्दा रहे, उनको सिर्फ एक उम्मीद थी कि वे गाँजी श्रोर श्राज़ाद विगेड के श्रपने साथियों की मटट के लिए पलेन के मींचे पर भेजे जायंगे। लेकिन, उनकी किस्मत में एक श्रीर ना-उम्मीही लिसी थी। तामू पहुंचने पर हम से कहा गया कि हम नं० ६ दिशील में शामिल होने के लिए नहीं भेजे जायंगे, चिक जापानी प्रादर इन-चीफ हमें रिज़र्व में रागेगा। तय हमारी श्रांचे सुलीं कि जापानिशे ने हमें फिर धौरा दिया। पहु दिनों याद हमसे कहा गया कि जारानिशे

श्रीर श्राजाद हिन्द फौज चिंदविन नदी के दूसरे पार पीछे हटेंगी। इस हुक्म ने हम लोगों के दिल तोड दिये श्रीर उन्होने श्राखिरकार समभ लिया कि हमारा हमला ना-कामयाब रहा।

तव श्रफसरो श्रोर सिपाहियों के एक डेपुटेशन ने मुभसे श्राकर कहा कि हमारे लिए सिर्फ एक ही इज्ज़त का रास्ता बाकी है कि जिन , श्रादिमयों में श्रव भी कुछ मोल चलने की ताकत है, वे दुश्मन पर । हमला करके लड़ते-लडते मर जायँ। उन्होने समम लिया कि बीमार तो मर ही जायंगे। मैने उनकी बात मान ली, पर जापानी श्रध्यच श्रफसर को यह बात मालूम हो गई श्रौर उसने नेताजी को एक दर्द-र भरा संदेशा भेजा। मै सिपाही था, मेरे सामने सिवा इसके कोई चारा , न था कि हुक्म मानकर कलेवा लौट जाऊँ।

इस बारे में नेता जी ने नीचे लिखा खास हुनम भेजा था:--'त्राजाद हिन्द फौज के साथियो !

इस वर्ष मार्च के मध्य मे श्राजाद हिन्द फौज की श्रयगामी टुकडियां श्रपने साथी जापानी फौजो के साथ कंधे-से-कंधा मिलाये हुए दुरमन के साथ लड रही थीं। उन्होंने हिन्द-वर्मा-सीमा पार कर ली थी श्रोर हिन्दुस्तान की श्राजादी की लड़ाई हिन्दुस्तान की भूमि पर लडी जा रही थी।

-

í

, e î

į

श्रंग्रेजों ने एक शताब्दी से श्रधिक समय तक हिन्दुस्तान का शोपण क्या है श्रीर विदेशी फौजो को लाकर मैदान में खडा किया है कि वे उनके लिए लड़ें। इस प्रकार उन्होंने हमारे विरुद्ध एक शक्ति-शाली सेना खडी कर दी है। श्रपने ध्येय की पवित्रता से प्रेरित होकर हमारी फौजों ने हिन्द-वर्मा-सीमा को पार करके श्रपने से संख्या श्रार शस्त्रास्त्र में श्रधिक वलवान् फौज का मुकाबला किया। हालांकि वह एक ध्येय से प्रेरित होकर संगठित हुई सेना न थी। हमने उसको पग-F पग पर पराजित किया। हमारी सेनायें चृंकि श्रन्दी शिहित, नियंत्रित शोर 'करो या मरो' की टढ़ भावना से प्रेरित होकर हिन्दुस्तान की

श्राजादी के पथ पर श्रयसर हुई थीं, इसलिए वे तुरन्त दुरमन प हाबी हो गईं श्रीर हर पराजय पर उसका नैतिक पतन होता बन गया । श्रत्यन्त विपरीत परिस्थिति में लडते हुए भी हमो श्रफसरों श्रौर सिपाहियों ने ऐसे साहस श्रौर वीरता का परिचय दिव कि सब कोई उनकी प्रशंसा करता है। अपने रुधिर श्रीर बलिटान इन शूरमार्थों ने जिस परम्परा को कायम किया है, उसी नो शान हिन्द फौज के सिपाही भविष्य मे जारी रखेंगे। सारी तैयारियां ह चुकी थीं श्रीर इम्फाल पर इमला करने के लिए श्रंतिम मोचेंबन्दी वं 'जा चुकी थी कि मूसलाधार वर्षा ने हमें श्रा वैरा श्रीर इम्फाल प हमला करके उसको लेना श्रसम्भव हो गया। इसीलिए हमें भपन हमला टाल देना पड़ा। तब उस मोर्चे पर डटे रहने में कोई लाभ न था। श्रधिक सुरत्तित स्थिति के लिए यह श्रावश्यक समका गया हि फौजों को वहां से हटा लिया जाय। वीच का समय हम धौर धिन्छ तैयारी करने में लगायेंगें, जिससे श्रन्छा मौसम श्राने पर शाहम करने के लिए हम श्रिधिक श्रनुकूल स्थिति में होंगे। श्रनेक मोर्चे प दुश्मन को पछाड़ने के बाद श्रपनी श्रन्तिम विजय में हमारा विस्ता श्रौर श्रमेरिकन सेनाश्रो को पछाडने में हमारा विश्वाम श्रीर भी दद हो गया है। ज्यों ही हमारी तैयारी पूरी हो जायगी, हम एक पत फिर दुश्मन पर भारी इमला करेंगे। श्रच्छे योदा होने से हम जिस साहस थौर निष्ठा के साथ युद्ध में उतरेंगे, उससे हमारी विरूप सुनिश्चित है। इस युद्ध में काम श्राये सैनिकों की श्रात्माय हमें प्रे<sup>तित</sup> कर रही हैं कि हम और भी अधिक हिम्मत और साहस के माप रा<sup>न्द्र</sup> की आज़ादी की लटाई की थगली चढ़ाई में जूक पहें। जयहिन्द्र "

ताम् से इम पैदल चलकर यू नदी के किनारे शहली पहुंचे ही। श्रापने बीमारों को इम कुछ बैलगाटियां हुँ ढकर उनमें ले गये। श्रापने नियों ने यहां बीमारों के लिए नावों का इन्तज़ाम करने का बारा किया था, पर नदी में पूरी बाद शाई हुई थी और एक भी नाप न भी।

इस नदी के किनारे हम ७ दिन रके पड़े रहे। तब कुछ वर्मी नाव वालों की मदद से हमने नदी पार की। हमारी रसद विलक्कल ख़तम हो चुकी यो श्रोर नई रसद मिलने की कोई उम्मीद न थी। पास के गांवों में जो कुछ मिल सकता था, वह जापानियों ने पहले ही श्रपने लिए ले लिया था। श्रोर श्राजाद हिन्द फौज को श्रपने भाग्य पर छोड़ दिया गया था। इसी श्रवसर पर ७ जुलाई को मैने श्रपनी डायरी में लिखा या कि "लोगों को खाने को कुछ भी न मिला.....चार गढवाली भूख से सर गये। हमने जांपानियों से कुछ राशन देने के लिए कहा। उन्होंने भी ध्यान न दिया। मैं नहीं समक्त सका कि हमारे लोगों के भूखा मारने में जापानियों की क्या मनशा थी।"

इन दु:सह परिस्थितियों में हमारे श्रादमी पीछे हट रहे थे श्रीर ऊपर से मूसलाधार वर्षा पढ रही थी। चारो श्रोर घुटनों-घुटनों की चढ़ श्रीर घने जंगल थे, जिनमें भयंकर मलेरिया के मच्छर थे श्रीर जहरीली जोकें थीं। पनाह के लिए सिर्फ थोडी सी ज़मीन थी। किसी बात का इंतजाम न रह गया था। डाक्टरों के पास दवाये विलकुल न थीं श्रीर ज्यादातर डाक्टर श्रीर श्रस्पतात में काम करने वाले खुद वीमार थे। उन को पेचिश श्रीर मलेरिया छुलार सता रहे थे। श्रास-पास के जंगलों श्रीर रास्तो में यहाँ भी करोडों वडी-वडो मिक्लयां थीं जो मुदों के मांस पर जीती थीं। ज़रा-सा भी घाव हो, तो वे उसपर हमला करके उसमें कीडों की शकल में बच्चे दे देतीं। श्राधे घंटे में सारा घाव सेकडों की शकल में बच्चे दे देतीं। श्राधे घंटे में सारा घाव सेकडों की शकल में बच्चे दे हतीं। श्राधे घंटे में सारा घाव सेकडों की शकत में बच्चे दे तीं। श्राधे घंटे में सारा घाव सेकडों की शकत में बच्चे दे देतीं। श्राधे घंटे में सारा घाव सेकडों की शकत में बच्चे दे देतीं। श्राधे घंटे में सारा घाव सेकडों की शि शकत में बच्चे दे हतीं। श्राधे घंटे में सारा घाव सेकडों की शि शकत में बच्चे हे हतीं। श्राधे घंटे में सारा घाव सेकडों की शि शि में गोली मारकर ख़ातमा कर लिया जाय। इन्ह ऐसे भयानक नज़ारे देखने में श्राये कि शब्दों में उनको बयान नहीं किया जा सकता श्रीर जिसने घे देखे हों, वह उन्हें कभी नहीं मृल सकता।

एक दफा मैंने एक ऐसे सिपाही को देखा, जो लड़ाई में घायल हो गया था। यह कई मील पैदल चलकर आया था और अब उसमें चलने की ताकत बाकी म रही थी। वह सड़क के किनारे पढ़ा सब

दुखों से झुटकारा देने वाली मौत की घड़ियां गिन रहा था। टर्म घानों में सैंकड़ों कीड़े पड़ गये थे श्रौर वह थोड़ी ही देर का मेहमार था । मे उसके पास जाकर खड़ा हुन्ना । उसने न्नांखे खोलकर मेरां <sup>तरन</sup> देखा श्रौर उठने की कोशिश की; पर उसकी ताकत ने जवाब दे हिना। उसने सुमे पास वैठने के लिए इशारा किया श्रीर श्रांस् वहां हुए नेताजी तक यह सन्देश पहुँचाने के लिए कहा "साहव, श्राप लेका नेताजी को देखेंगे, पर में उनके दर्शन नहीं कर सक्रांगा। शाप उन्पे मेरा 'जय हिन्द' कहकर यह कहें कि मेंने उनसे जो वायटा किया धा. जीते जी उसे पूरा किया। उनसे कहे कि कीडो ने मुक्ते जिन्दान लिया पर इस महान् कप्ट में मुक्ते अजीव शांति श्रोर सुख मिला। हा शांति श्रोर सुख, क्योकि में जानता हूँ कि यह सव कप्ट हिन्दुस्वान है लिए, मातृभूमि के छुटकारे के लिए ही है।" ऐसे-ऐसे सेंकडो वाजपाउ रोज गुजरते थे। यह सममना वहुत मुश्किल हैं कि वह ऐसी बीन मी ताकत थी, जिसने हमारे सिपाहियों को इतना बढल दिया था। मीन की श्राखिरी घडी तक श्रपने नेताजी श्रोर उनसे किये हुए वाउटे सं सुध उनके दिल में सबसे ऊपर रहती थी।

में ऐसे सेंकडो वाकयात को जानता हूं, जब कि सिपाही विश्व हों। वेरी-वेरी से बिलकुल कमजोर हो गये थे, उनकी टांगे थोर चेहरे हुं। गये थे थोर ऐसा माल्म होता था कि वे एक इंच भी नहीं चल महेंगे। उनका प्रफल्पर उनके पास श्राकर कहता कि "क्या तुम नेताजी में रिन हुया वायटा भूल गये, कि तुम सब किनाइयों का बहाहुरी में मामन करोंगे? नेताजी १० मील नीचे कलेवा में तुम्हारा इन्तजार कर गें हैं। क्या तुम जाकर उनके टर्शन करना नहीं चाहते?" यह पहण अफल्पर उनको रादे होकर चलने का हुक्म देता। ये शब्द हमारे धें माने माने सिपाहियों पर जादू कान्सा प्रसर करते। मेने उद्य मिपाहियों के इस पलके निरुच्य से कि १० मील पार करके उनको नेताजी की मिन् एक कांकी मिल जाय, हाथों धीर पैरों के बल रॅंगने हेगा है। उन्ने

( 800 )

से बहुत-सों ने तो यह सफर पूरा करके श्रीर वहां पहुँचते ही श्रपने प्यारे नेताजी की श्राखिरी कांकी लेकर ख़ुशी से प्राण त्याग दिये।

श्रहलो से २४ मील हम पैदल चलकर तेरोन श्राये। हमारे साथ ६०० बीमार थे। बहुत से तो कमजोरी श्रीर भूख से रास्तों में ही खतम हो गये। जापानियों ने तेरौन में सबके लिए नावों का इंतजाम करने का वायदा किया था, पर वहां पहुँचने पर जब हमने देखा कि यू नदी पार करने के लिए भी एक भी नाव नहीं है, तो हमें बड़ी नाउम्मीदी हुई। यू नदी में खूब बाढ़ श्राई हुई थी। वह पहाड़ी नदी है श्रीर उसमें कई जगह बड़ा ढाल है, जहां पानी जोर से बहता है। इसलिए बडे तजुरवेकार मल्लाह ही उसमें नाव चला सकते है श्रीर वह भी खास किस्म की नाव कुछ खास मौको पर ही, जब कि चिंदविन नदी में पानी यू से ज्यादह ऊंचा होता है श्रीर यू में बहने लगता है।

हम यहां फिर फंसे रह गए और पार जाने की कोई स्रत दीख न पडती थी। वडी कठिनाई का सामना था। रसद खतम होने को थी। फी श्रादमी रोजाना ६ छुटांक चावल श्रीर थोडा-सा नमक दिया जाता था श्रीर हमने सुना कि जापानियों के पास जो रसद है, वह भी न माल्म किस दिन खतम हो जाय ? नई के श्राने की कोई उम्मीट न थी।

नावों की नलाश में चारो तरफ श्रादमी भेजे गये श्रोंर श्रन्त में श्रद्दलों से कुछ नावें श्राईं। जो श्रादमी बीमार न थे, वे उनके जिरये पार उत्तरे श्रीर उनको युवा श्रीर वहां से कलेवा पैटल जाने का हुक्म मिला। कलेवा में उनको मांडले या दूसरी जगह से ले जाने के लिए मोटरों का इन्तजाम था।

वड़ा कठिन सवाल ४०० सख्त वीमार श्रादिमियों का था, जो एक मील भी नहीं चल सकते थे। श्राखिरकार मेंने इन ४०० श्रादिमियों को वहीं छोडकर युवा चले जाने श्रोर वहां से नाद के जिरये तेरोन से इनको मंगाने का इंतजाम करने का फैसला विया। इसमें भी वडी दिक्कतें पेश श्राईं श्रीर हमें तेरीन से श्रपने बीमतें को मांगने में एक महीना लग गया। इस बीच उनमें से श्राधे दुरुख के बर्मो, बीमारी श्रीर भूख के शिकार हो गये।

युवा पहुँचने पर सब काम श्रासान हो गया, क्योंकि वहां बीमां को कलेंचा ले जाने के लिए कुछ नावें मौजूद थी श्रीर कलेंवा में श्रा हि. फौज का कैम्प था, वहां डाक्टरी मदद, रसद श्रीर मीटरों इन्तजाम था।

कलेवा पहुंचने के बाद नं. १ डिवीजन को नीचे लिखे मुतारि। जगहों को भेजने का इंतजाम किया गयाः—

डिवीजन का हेडक्वार्टर मांडले में

१. सुभाष विगेड—बुडालिन में

२. गांधी विगेड—मांडले में

३. श्राजाद विगेड—चौंगु में

श्रिकांश सैनिक श्रीर श्रिफ़सर सीधे भौतीवा श्रीर भैंग्यों इं श्रस्पतालों में चले गये थे।

मई १६४४ के बाद हाका और फालम की पलटन

मई महीने के बीच क़ गक़ ग की चौकी ले लेने के बाद विगेड का बढ़ा हिस्सा कोहिमा भेज दिया गया, पर हाका से फालम तक के मीं की हिफाजत की जिम्मेदारी नं० १ रेजीमेएट प्रर्थात् सुभाप विगेड के ही हाथ में रही। इसलिए हाका में १०० प्रच्छे श्रीर १४० बीमार मार मियों का एक दल लैफ्टिनेन्ट रनजीधिसह के मातहत छोड़ा गया भी ऐसा ही एक दल फाटाम में भी छोड़ा गया। नौचांग के फीजी महें दी मेटार ठाउरसिंह की कमान में कुछ प्रादमी छोड़ दिये गए। उनके पान नाम-मात्र की रसद श्रीर दवाह्यां थीं।

रेजीमेयट का बढ़ा हिस्सा जब हाका-फालम से चला गया, हैं उस मोर्चे पर दुश्मन की कार्रवाई बहुत बढ़ गई। हमारी चीकियों पर रोज हमले होने लगे! श्राजाद हिन्द फौज की क्रंग क्रंग की चौकी पर वही-बड़ी लडा-ह्यां हुईं। श्रव दुश्मन का जोश बहुत बढ़ गया था श्रीर उसने हमारी चौकी श्रीर हाका के श्रड़े को लेने के लिए दिलो-जान से कोशिश को। पर हमारे श्रादमियों की साहस श्रीर हढ़ता के सामने ये हमले हमेशा नाकाम रहे श्रीर हमारी पलटनों ने दुश्मनो पर हमले जारी रखे।

श्रगस्त १६४४ के शुरू में इम्फाल पर हमारे हमले की नाकाम-यावी श्रौर हमारे पीछे हटने के बाद, हाका भोर्चे की श्रंग्रेजी पलटनो ने क़ंग क्लंग और हाका की चौकियां लेने के लिए जोर के हमले किये। उन्होंने ६०० श्रादमी इकट्टे करके चारों तरफ से हाका को घेरकर इसले करने शुरू किये। उनके एक दल ने इनंग इनंग को घेर लिया श्रीर हाका से वहां मदद का पहुंचना रोकने के लिए रास्ते में की एक पहाडी पर कब्जा कर लिया। फिर हमले-पर-हमले होने लगे। तोप-खाना श्रौर हवाई जहाज भी उनके हमलों की मदद करते थे, फिर भी हमारे श्रादमी मजबूती से डटे रहे। इस वीच रनजोधिसह ने हालत नाजुक सममकर पूरव की तरफ से हाका की हिफाजत के लिए इन्छ श्रादमी वहां छोड़कर वाकी सब लंडने लायक श्रादमियों को इन्हा करके, जो करीय ६० थे, क्रंग क्रंग पर घेरा डालने वाले दुश्मन पर हमला करने का फैसला कर लिया। उसने समक्त लिया कि हुंग हुंग को मदद जल्द न भेजी गई, तो उसे दुश्मन ले लेंगे। इसलिए हर घटी बढी कीमती थी। उसने अपने आदिमियों से कहा "कुंग हुंग को दुरमन ने बुरी तरह घेर लिया है श्रौर श्रगर हमने जल्डी ही उनकी मदद न को, तो दुरमन उन सबको खतम कर देगा। हम या वो उन्हें यचायेंगे, नहीं तो इस कोशिया 'में हम सभी खतम हो जायेंगे। इन राव्टों ने सिपाहियों पर जादू का-सा श्रसर किया श्रीर वे मय दन्द्कें घोर किरचें सम्भालकर अपने बहादुर कमांडर के साथ हांग हांग क रास्ते की पहाड़ी पर जमे हुए दुश्मन पर पिल पड़े। दुश्मन करीव २००

ये श्रोर इसिलए हमारे सिपाहियों का एक का पांच से मुकाबला था। दुश्मन के हिथियार भी हमारे हिथियारों से श्रव्छे थे। हमारे सिपाहियों का तो जोश ही उनकी ताकत था। 'नेताजी की जय'श्रोर' जय हिन्द' का जयघोष करते हुए वे दुश्मन पर हृट पढे। घमासान लढाई हुई श्रोर हमारे वहुत से सिपाही मारे गये, पर श्राखिरकार दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। श्रपने साथियों को गिरते देखकर रनजोधिसह का खून खोलने लगा। श्रोर उसने पीछे हटते हुए दुश्मन पर फिर हमला किया, उनको भगा दिया श्रोर छड़ छड़ की घिरी हुई पलटन से सम्पर्क कायम किया। इस लड़ाई मे दुश्मन श्रपने २२ मुदें मैदान मे छोड़ गगा। वहुत से हथियार श्रोर गोला वारूद भी हमारे हाथ लगा।

श्रगस्त महीने के बीच में रनजोधिसह को हुक्म मिला कि हारा फालम छोडकर नौचांग में रेजीमेन्ट के हेडकार्टर में श्रा जाश्रो। मूसलाधार वारिश में उसके सिपाही फालम श्राये। वे श्रपने सब घायलों त्रीर वीमारों को श्रपने कन्धो पर डोकर लाये। फालम पहुंचने पर उन्होंने देखा कि मनीपुर नदी पर का मूलेका पुल दुरमन ने उटा दिया है, शीर बाद की वजह से नदी पार नहीं की जा सकती। तब वे लौटकर किर हाका श्राये श्रोर एक दूसरे रास्ते से नौचांग जाने की कोशिश की। लेकिन, यह रास्ता दुरमन ने घेर रखा था। दुरमन ने उन्हें होक तरफ से घेर लिया था। श्रय वे फिर लौटकर फालम श्राये, पर हम वार उनकी गुशकिस्मती से मनीपुर नदी में बाद इतनी जोग की नदीं थी। उन्होंने नदी पर एक श्रारजी पुल बना लिया श्रोर उसे पार दर्ग कितंयर के शुरू में नौचांग पहुंचे। बहां से पीछे हटकर वे ब नेवा श्राये श्रोर कोहिमा से लौटी हुई वाकी ब्रिगेड से मिले।

एस वयत हमारे श्रीर जापानियों के ताल्लुकात, जो कभी भी पार्ध नहीं थे, बहुत बिगड़ चुके थे। सबकी रात्र यही थी कि जापानियों ने हमारे साथ श्रीक तरह से सहयोग नहीं किया, हमारी लढाई में रीडे शरकाये श्रीर इस तरह से हमें धोला दिया। हमारी हम्हाद लेने में नाकामयाबी की श्रौर लडाई में हमारे भारी नुकसान की वजह यही थी।

पीछे हटते हुए जापानियों श्रीर हिन्दुस्तानियों में कई बार मुठभेडें भी हुई। विन्दन तथा युवा में तो बाकायदा मशीनगनें भी इस्तैमाल की गई। जब हाका से श्राजाद हिन्द फौज गैरिसन कलेवा वापस लौट रही थी; तब जापानियों ने एक दिन बढ़ी सबेरे उसके दस श्राद्रियों को गिरफ्तार करके उनको दुश्मन के गुप्तचर बताकर पेड़ों से बांधकर किरचों से मारा। श्राधिक तो उनमें से मर गये। जो इस भीषण काण्ड की कहानी कहने को बाकी बचे. उनके बदन पर किरचों के दस-दस घाव थे। जब नेताजी को यह मालूम हुश्रा, तब उन्हें बहुत गुस्सा श्राया श्रीर उन्होंने टोकियों के फौजी सदर सुकाम तक इस मामले को पहुंचाया।

यह सममाना मुश्किल है कि जापानियों ने श्राजाद हिन्द फौज के साथ ऐसा वरताव क्यों किया। इसकी एक ही वजह मालूम होती है। शुरू-शुरू में वे सममते थे कि ख़ुद ही श्रासानी से इम्फाल ले सकते हैं। यह बहुत सुमिकन है कि उनकी नज़र हिन्दुस्तान पर थी श्रीर इसिलए वे श्रा० हि० फौज को बहुत ताकतवर बनने देने में डरते थे, जिसमें कि कही ऐसा न हो कि वक्त पर वह जापानियों के ख़िलाफ़ लटने लगे। श्रा० हि० फौज के श्रफसरों श्रीर सिपाहियों से ख़ूव मिनते-जुलते रह-कर जापानियों ने यह राय कायम की थी।

मुक्ते पूरा यकीन है कि नेताजी भी जापानियों का एतबार नहीं वरने थे। उनका ख़याल था कि श्रा०हि०फोज को जितना हो सके. उतना ताकतवर बनाना चाहिए श्रीर जापानियों की घोखेबाज़ी की सबसे घटड़ी गारगटी हमारी श्रपनी ताकत है। नेताजी का ख्याल धा शांग वह टीक ही था कि हम ज्यो-ज्यों हिन्दस्तान में बटते जावंगे, त्यो-यों हमारी ताकत बटती जायगी श्रीर हमको हमेशा हर विदेशी हमला करने वाले से, घाहे वह जापानी हो या श्रंग्रेज़,तटने वे लिए तैयार रहना चाहिए। वे सममते थे कि जापानियों के लिए यही श्रच्छा है कि वे हिन्दुस्तान को श्रपना मुख़ालिफ़ न बनायें। श्रगर हिन्दुस्तान को वे श्रपने ज़िलाफ़ खड़ा करने की बेवक़ूफ़ी करेगे तो यहां भी उनकी वही हालत होगे, जो चीन में है, जहां कि उनकी बहुत सारी फोंजें फंसी हुई है।

दिसम्बर १६४४ के शुरू में में विन्दन से कलेवा लौट श्राया शांर यू होता हुआ वुडालिन के लिए रवाना हो गया। २३ सितम्बर के लग-भग में मांडले जाकर नेताजी से मिला। फरवरी १६४४ में रंगृन से मोर्चें के लिए विदा होने के बाद नेताजी से मिलने का यह पहला अवसर था।

इम्फाल की लड़ाई में नं० १ डिवीजन की कारगुज़ारी

श्रा० हि० फौज ने श्रराकान के पहाड़ों में शहीद मेजर एल० एम० मिश्रा, सरदारे जंग श्रोर मेजर पी० एस० रत्दी सरदारे जंग के मात- हत श्रोर वाद को चिन की पहाटियों मे वटी वहादुरी श्रोर कारगुज़ारी दिखलाई। उसकी लडने की लियाक़त में जापानियों को पहले जो शक था, वह श्रव दूर हो गया। तव नेताजी ने श्रा० ह० फौज की श्रोर ज़्यादह पलटनें मोचें पर भेजने के लिए जापानियों को मज़र किया। तव नं० १ डिवीजन की दूसरी पलटनों को भी लड़ाई के मेंद्रान पर जाने के लिए तैयार किया गया।

वाद को नं०२ गोरिला रेजीमेगट श्रर्थात् गांधी विगेष्ठ श्रीर हियांजन का सदर मुकाम मार्च के शुरू में वर्मा के लाये गए श्रीर रंगृत में
एख दिन श्राराम करने के बाद श्रमेल के शुरू में मोर्चे को चल विषे।
उनके सफ़र का रास्ता श्रीर हालात वही थी, जो मुभाप शिगेड की
थी। विभीजन का कमागढ़र मेजर जनरल (तथ कर्नल) ए.म० हेन्द्र०
कियानी था। वह श्रा० दि० कीज के सबसे लायक श्रीर बहादुर कमान्
दरों में से था। गांधी तिगेड का कमांद्रर कर्नत श्राह्र० जे० विधानी
था। वह जनरल ए.म० जेड० कियानी का चचेरा गाई था। इन होनें
सफ़सरों से यदी-यदी उम्मीट की जावी थी। कर्नत श्राह्र० जे० कियानी

श्रपनी दृदता श्रोर धीरज के लिए मशहूर था। मोर्चे के लिए कूच करते समय जापानियों ने उनसे कहा कि तुम लोगों को चलने में बहुत देर हो गई, श्रोर ग़ालिबन इम्फाल तुम्हारे पहुंचने से पहले ही ले लिया जायगा। इसिलए बड़ी तेज़ी से श्रोर मेहनत से मार्च करते हुए वे लोग श्रप्रैल के शुरू में ही कलेबा पहुँच गये। यहां भी उनसे वही धात कही गई कि तुम लोग इम्फाल की लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सकोगे, क्योंकि या तो जापानी इम्फाल ले चुके हैं, या कुछ घंटों के श्रन्दर ही ले लेंगे। उनको यह सलाह दी गई कि श्रपना सब भारी सामान मशीनगने श्रीर हथगोले वगैरह कलेबा में ही छोड़ दो श्रोर जल्द-से-जल्द इम्फाल पहुँचो। जापानी मध्यस्थता करने वाले श्रक्रसरों ने कहा कि एक कम्बल, बन्द्क श्रोर ४० गोलियां इतना ही सामान साथ ले जाना काफी है। बाकी जितना चाहोंगे, इम्फाल में मिल जायगा।

इम्फाल पर श्राखिरी हमले के वक्त न पहुंच पाने श्रौर पीछे जू जाने के डर से ऐसी हालत में गांधी बिगेड ने मोचें की श्रौर तेजी से कूच कर दी। श्रफसर श्रौर सिपाही उस हमले में श्रागे रहना चाहते थे।

तामू पहुँचने पर खबर मिली कि इम्फाल तो घ्रभी तक नहीं लिया गया श्रीर पालेल के पास जोर की लढाई हो रही है। पालेल मोर्चे के जापानी कमांडर श्रीर मेजर फुजिवारा से सलाह करके यह तय पाया कि नं० १ डिवीजन को तामू-पलेल की सडक से पिंच्झम के मोर्चे के एक हिस्से की जिम्मेदारी सोंपी जाय श्रीर वह वहां से यापू फ्रन्ट व पालेल हवाई श्रक्षे के दुश्मन पर छापामारी करे।

डिवीजन का दुपतर चमोल में घौर रेजीमेन्ट का मिधुन खूनों में रखा गया। घागे वहने के लिए तासू-पलेल की सटक बहुत सुन्य थी, इसिलए घंग्रेजों ने उस मोचें पर बहुत सी पलटमें रची थी। उनकी एक जिवीजन घौर तीन जिगेड उस तरफ थी। इन यद पल-टनों की मदद के लिए तोपसाना और हवाई जहाज थे। इसिल्

गांधी त्रिगेड का सामना सबसे ताकतवर श्रंग्रेजी पलटनों से था श्रीर उसको वगेर तोपखाने या हवाई जहाज की मदद के उस इलाके की कुछ सबसे भारी लडाइयों में लड़ना पडा। इस पर भी तुर्रा यह था कि उसने श्रपना सब भारी सामान पीछे कलेवा में छोड दिया था।

# पलेल के हवाई अड्डे पर हमला

मई के शुरू में मेजर फुजिवारा जनरल कियानी के पास शाकर चोला कि जापानी लोग पलेल के हवाई श्रट्टे पर हमला कर रहे हैं। श्रा० हि० फौज भी, चाहे तो इस हमले में हिस्सा ले सकती है। उसने यह भी कहा कि जापानी तो पलेल बढ़ी श्रासानी से जरूर ले ही लेंगे, पर मैं चाहता हूँ कि श्रा॰ हि॰ फौज को भी इस लट़ाई में हिस्स लेने का मौका मिले। इसलिए पलेल के हवाई श्रट्टे पर जापानियों के साथ मिलकर हमला करने की एक स्कीम तैयार की गई थौर कर्नन श्राई॰ जे॰ कियानी को उस पर श्रमल करने का हुक्म दिया गया। मेजर प्रीतमसिंह की कमान में करीय २०० श्रादमियों के एक जन्ये की यह काम सोंपा राया। यह जत्या सिर्फ वंदृकें श्रीर एक दिन की रमर लेकर चल टिया । उसने बड़े ढालू पहाडों पर करीब ४० मील <sup>हय</sup> किये। दुरमन की थागे की रसा-पंक्ति में घुसने थौर हवाई शहे के श्रास-पास पहुंचने में उसे कामयावी हुई । श्राधी रात को इमला करना था इसलिए दिन काड़ियों में या गहरे नालों में द्विपकर विताया गया। श्रंधेरा होते ही वे लोग श्रट्टे की तरफ बड़े। श्रट्टे के पास पहुँचहर मेजर श्रीतमसिंह ने देग्या कि उसके चारों तरफ पहादियों पर मन्तरियों की चौकियां हें श्रौर उन चौकियों पर हमला क्रिये तिना श्रहुं पर हमता नहीं हो सकता। इसलिए उसने कप्नान साधुमिह के मानहत एक हर को इन चौकियों में से एक से भुगतने का काम सौंपा और बारी <sup>सोगों</sup> को एक श्रीर श्रक्षसर के मातहत हुरमन के बीच वुसकर शर्दे पर इमला वस्ते को बद्दा।

श्रंग्रेजों की चौकी वडी मजवूत थी श्रौर उसमें मशीनगनें लगी हुई थी। हमारे सिपाहियों ने श्रन्धेरे में छिपकर चुपचाप जाकर किरचें तानकर एकदम चौकी पर हमला वोल दिया श्रौर "इन्कलाव जिन्दाबाद'' श्रोर ''दिल्ली चलो'' के नारे लगाये । दुश्मन घवरा गया । उन्होंने हाथ उठाकर हिन्दुस्तानी में हमारे सिपाहियों से कहा, "साथी इमको मत मारो।" श्राजाद हिन्द फौज के सिपाहियों को यह हुक्म था कि हिंदुस्तानी सिपाहियों पर वे पहले हमला न करें। तभी करें, जब कि पहले हिन्दुस्तानी सिपाही उन पर हमला करें। इसलिए श्रफ-सर ने श्रपने श्रादमियों को रोक दिया श्रीर चौकी पर कब्जा करने के लिए लैफ्टिनेन्ट लालसिंह श्रौर लैफ्टिनेन्ट मोहनसिंह के साथ श्रन्दर गया। इस वीच चौकी, जो पहले घबरा गई थी, सम्भल गई, उसके कमारहर ने हसारे श्रफसर से पूछा कि "तुम क्या चाहते हो ?" लैफ्टिनेन्ट लालसिंह ने, जिसके हाथ में सिर्फ एक भाला था, जवाब दिया कि ''मैं उन दो श्रंग्रेज श्रफसरों का खून चाहता हूं, जो कोने में छिपे हुए हैं।" यह कहकर वह उन पर टूट पडा। चौकी के भीतर के श्रादमियो ने उन पर गोलियां चलाईं श्रीर लैफ्टिनेन्ट लालसिह गोलियां खाकर गिर पडा, पर गिरने से पहले उसने श्रपने भाले से उन दोनों घफसरों को खतम कर दिया। जब हमारे घाटमियों ने देखा कि उनको दुश्मन ने धोखा दिया, तो उन्होंने चौकी पर कई दफा हमला किया। पर वह काटेदार तार से इस तरह घिरी हुई थीं कि वे उसको नहीं ले सके। ध्रव दिन निकलने वाला था धौर मेजर प्रीतमसिंह ने श्रपने रेजीमेन्ट के दफ्तर को लौट चलने का फैसला किया। इस वीच ट्सरी पार्टी को दुरमन के बीच घुसने घोर हवाई श्रड्डा ले लेने में कामयादी हुई, पर वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कोई भी जापानी नहीं पहुंचा। घकेले घपने घाप घड्डे को घपने हाध में रखने के लिए उनकी नाटाट़ काफी न थी। रुसलिए वे वहां के सद हदाई जहाजों को तोट्-पोटकर जोट घावे।

जब कि इधर यह सब हो रहा था, उधर कर्नल श्राई० जे० कियानी ने श्रपनी वाकी ब्रिगेड के साथ श्रागे बड़कर युश्राप की पहाड़ी ले ली थी, जिससे कि वह मेजर प्रीतमसिंह की मदद कर सके। दिन निकलने पर दुश्मन के तोपखाने श्रीर हवाई जहाज़ों ने श्राग उगलनी शुरू कर दी। दिन भर गोलाबारी श्रीर बम-वर्षा होती रही। तीन दिन से मेजर प्रीतमसिंह के श्रादमियों को खाना नहीं मिला था। उस दिन गांधी ब्रिगेड के २१० श्रादमी खेत रहे।

इस लडाई की एक ख़ास वात यह थी त्रिगेड का डाक्टर शली श्रकवरशाह वरसते हुए गोलो श्रोर वमो के वीच खुद मोचें की एंतित में जाकर घायलों की मरहम-पट्टी श्रपने हाथ से कर रहा था। उसके पास डाक्टरी श्रोज़ार भी नहीं थे। सिर्फ मामूली केंची श्रोर एक नाई का उस्तरा था। इन्हीं श्रोजारों के ज़रिये वह श्रपना काम करता था श्रोर छोटे-छोटे श्रॉपरेशन भी खुद करता था। वह श्रपनी जान की उद्य भी परवाह न करता था। ऐसा वहादुर श्रादमी किसी भी मुल्क के लिए गर्व का कारण होगा। सितंवर १६४४ में मोनिका के श्रस्पताल में उसकी मौत हुई श्रीर श्राजाद हिन्द फोज ने श्रपने सबसे श्रच्ये श्रीर प्यारे श्रक्तरों में से एक को खो दिया। हवाई श्रप्रदे पर इस हमते से श्रंमेज चकरा गये श्रीर उन्होंने हमला करके मिथुन रानों से गान्यों विगेड को हटाने का हरादा किया।

#### सीफोर्थ हाई लेंडर्स का मिथुन खूनो पर हमला

पलेल के हवाई श्रष्टे के हमले के बाद, श्रव्यु के गरती दलें। जी कार्रवाई तेज हो गई। एक साहसी श्रव्योज श्रक्षमर किमो तरह कई बार हमारे संतरियों के पास श्रा गया श्रीर उनकी चौकियों। पर हमना करने लगा। नब कर्नल कियानी उस पर हमला करने के उद्देश्य में दिपकर बैठ गये श्रीर श्रंत में उसे समाप्त कर दिया।

एए दिन याद एक धंब्रें जी पल्टन ने भारी तोपगाने की सहायण

से हमारी मिथुन खूनो के पास की सबसे त्रागे की कम्पनी पर हमला किया। इस कम्पनी के त्रागे के प्लाटून की कमान युवक सेकिड लैफ्टिनेंट त्रजाइवसिंह के त्रधीन थी; जिनको त्राजाद हिन्द फौज के सिंगापुर के ट्रोनिंग स्कूल में ट्रोनिंग दी गई थी।

सीफोर्थ हाईलैंडर्स श्रंश्रेजी पल्टन के स्काटलैंड-वासी सैनिकों ने यह जानते हुए भी कि वे श्राजाद हिन्द फौज का मुकावला कर रहे है, भीषण हमला किया। श्राजाद हिन्द फौज के सैनिक भी इसी दिन की राह देख रहेथे। श्रंश्रेजी फौज से गांधी दिगेड की यह पहली लड़ाई थी। उसको देखते ही गांधी दिगेड के सैनिकों में रोष भर गया। दोनों श्रोर से चुनौतियां दी गईं श्रौर दोनों पच एक दूसरे से भिड़कर लड़ने लगे। श्रंगेज सैनिक लगभग हमारे सैनिकों की खाइयों तक श्रा पहुंचे; लेकिन उन्होंने उनको वार-बार पीछे को खदेड दिया। श्रंशेज सैनिकों को भारी हानि उठानी पड़ी।

इस पहली हार के बाद श्रंग्रेज सैनिक पीछे हट गये; लेकिन नये सिरे से संगठित होकर फिर हमला करनेलगे। इस बार तोपताने पीर किरे हवाई जहाजों ने उनकी मदद की; लेकिन श्राजाट हिन्द फीज के इस लादन ने अपने बीर कमांडर की कमान में उटकर मुकायला किया श्रीर उनको हर एक हमले में पीछे हटा दिया। श्रंत में शाप के सैनिक श्राजाद हिन्द फीज के मुकायले ने श्रागे चढ़ने में श्रासमर्थ होतर रक गये श्रीर अपनी रचा-पंक्तियों में लौट गये। लेकिन श्रजाद्यसिंह प्रभी लहाई बंद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने श्रपने शादमियों को एचटा किया,शात्रु के मुद्रा श्रीर घायल सैनिकों के कारत्स इकटे किये, जिन्दे यह पीछे पढ़ा छोट गया था वे श्रपनी खाइयों से निकले, श्रंत्रे जी फीज बी निकटतम खाइयों के पास शाये श्रीर उनको चिरतापर चुनीती जी किये याहर निकले श्रीर लहें ,श्रपनी खाइयों में शीर बंटीतों वारों वे पाई हिंपे नहीं। श्रंग्रेज सीनिकों ने यह चुनीती स्वीपार पर गी। दूसरा मियर लटाई हुई जिनमें श्रीग्रेज सैनिक श्रपना चयार पर गई थे।

लैप्टिनेट ग्रजाइवसिंह ने पहली लढाई में बहुत-सी वन्दूकें श्रीर चम कब्जे में कर लिये थे। वे उनका प्रयोग श्रंग्रे जों के विरुद्ध ही करना चाहते थे; लेकिन उनके पास वम छोड़ने के विशेष वारूदों कारत्ग नहीं थे। इसलिए उन्होंने सैनिक शिचा के सब कानृन-कायदों के विरद चन्दूक से छोड़े जाने वाले वर्मों को चलाने के लिए३०० वारूदी गोले काम में लिये। इनसे काम श्रच्छी तरह चल गया। उन्होंने इस लड़ाई में ४० देसी वम भी चलाये। जब ग्रंधेरा हो गया, तब लैंफ्टिनेंट गजा-इयसिंह शत्रु-सैनिकों के शिष्टतापूर्ण निवेदन पर श्रपनी खाइयों में लीट श्राये। उनकी छोटी-सी फौज को नुकसान उठाना पढा था; लेकिन उन्होंने रात्रु को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई थी। इसके ग्रतिरिक्त उन्होंने उसको श्राजाद हिन्द फौज पर हमला करते समय श्रधिक सम्यतापूर्ण वर्ताव करना सिखाया था। उस दिन की लडाई में शबु के यम-से-कम ४० सैनिक हताहत हुए जब कि हमारे १० सैनिक मारे गये थे श्रोर थोडे से सैनिक घायल हुए थे। इस लडाई में विशेष यात यह थी कि हमारी श्रोर श्राजाट हिन्द फोज के श्रधिकांश सैनिक मलाया मे नये भर्ती किये हुए तामिल-रङ्गरूट थे। वे पहली बार ही लटाई में -शामिल हुए थे; लेकिन उन्होंने अपना काम प्रशंसनीय उत्त से किया श्रीर 'फौनी एवं गैर फौनी जातियों' की श्रंग्रेजी कल्पना को चूरन्ए कर दिया।इस लटाई में उन्होंने यह सिट कर दिया कि सभी हिन्दुस्<sup>नानी</sup>, चाहे श्रंत्रेज उन्हें फाँजी जाति मानते हो या गैर फींजी, एक यार लटाई के लिए श्रामाटा किये जाने पर श्रत्यन्त बीरता पूर्वक लएते हैं सीर रापनी मातृभृमि को स्वतन्त्र करने के लिए बटी-से-बटी दुर्यानी पर सकते हैं।

इस समय जोर से मेंह वरसने लग गया था थाँर रागन थाँर गोला यारा नुटाने का सवाल बड़ा मुश्किल सवाल हो गया था। ठीक तर के खाने थार दवाओं की कमी की शबस्था में सैनिकों का स्वास्य वर्ग ठीव गित से बिगठ रहा था और जून १४४४ के मध्य तक वे इस्टें दुर्वल हो गये थे कि उनके लिए कुछ मील चलना भी कठिन था; लेकिन इतना होने पर भी वे अपनी जगहो पर अड़े हुए थे और अंग्रेजी फौज के बार-बार हमले करने पर भी एक इंच भी पीछे नहीं हटे। उस समय लडाई की लहर बदल गई थी। अंग्रेजो ने अपनी इम्फाल की घिरी हुई फौज को बहुत काफी कुमुक भिजवा दी थी। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वे बडा हमला कर सकते थे।

वे पहले मिथुन खूनों के गिर्द की पहाड़ियों को, जिस पर गांधी विगेड ने कटजा कर लिया या, छीनना चाहते थे। इस वार पूरे श्रंश्रेजी विगेड ने हमला किया। इसमें ३००० सैनिक थे श्रीर भारी तोपखाना एवं हवाई जहाज उनकी सहायता कर रहे थे। हमारे पुराने प्रतिद्वनद्वी सीफीर्थ पल्टन के सैनिकों ने फिर श्रागं बढकर हमला किया।

होशियारी से चक्कर काटते हुए उन्होंने हमारी एक कम्पनी को घिराव में ले लिया। इसके कमांडर कप्तान राव थे। ऐसा दिखाई देता था मानो वे हमारी इस फौज को खत्म ही कर देगे। स्थिति श्रत्यन्त गम्भीर दिखाई देती थी। सब ऊंची पहाडियों ख्रौर मौके की जगहों पर शत्रु का ऋधिकार था। इसके ऋतिरिक्त वहुत से श्रादिमयों के वीमार होने श्रौर लड़ाई में हताहत होने से गांधी विगेड की ताकत यहुत कम हो गई थी। इस लढाई मे ही भ्राजाद हिन्द फौज के ६०० सैनिक लगभग ३००० ऐसे श्रंग्रेज सैनिको का मुकाबला कर रहे थे जिनको श्रन्छा खाना मिलता रहता था श्रौर जिनके पास उनकी श्रपेता बहुत ज्यादा श्रच्छे हथियार श्रौर दूसरा सामान था। हमारे सैनिक श्रत्यंत चीरता के साथ लडे। विगेड के कमांडर कर्नल श्राई. जे. कियानी खुट कम्पनी के चेत्र में थे, जिसे खंद्रोजों ने घेर लिया था। उन्होंने श्रनुभव किया कि यदि इन मौके की जगहो पर वे कब्जा करेंगे तो घेर के भीतर की उनकी सेना नष्ट हो जायेगी । इसलिए उन्होने श्रपने श्रफमरों को थाला दी कि वे उन पहाड़ियों पर कब्जा कर लें, चाहें टन्हें क्तिनी ही हानि वयो न उठानी पढे। लैफ्टिनेन्ट मंसुखलाल को एक पहाडी पर दलों की मदद से, जिन्हें स्वतंत्र किये हुए प्रदेश के शासन के क की विशेष रूप से शिका दी गई थी, कर्नल कियानी ही शामन क रहे थे।

उन्होंने प्रमुख नागा सरदारों का एक सम्मेलन किया और उन्होंने कहा कि यदि इस प्रदेश से स्थित बताई। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रदेश से से ही काफी राशन इकट्ठा न किया गया तो हमारी फौज को तानू के पिछे हटना पढ़ेगा। नागाओं ने कर्नल कियानी से प्रार्थना की वि पिछे न हटें और कहा—"आपकी फौज हिन्दुस्तान की जाजां की सेना है, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। युद हमारे पास खाने की बहुत कमी है, लेकिन हम जितना खाना इक्टा कर महेंगे अवश्य इकट्टा करके आपको देंगे। हम साथ ही जियेंगे या महेंगे।"

वे अपने चेत्रों में लोट कर गये और जितना रागन इक्टा पर सके,करके अपने साथ ले आये। लेकिन एक पहाडी और शनुसादक देन के लिए २००० सैनिकों का लम्बे असे तक पेट भरना संभव नहीं था। यह खाना जल्दी ही खत्म हो गया और कुछ दिन में फिर साय-रिगी पूर्ववत् गंभीर हो गई।

इस्फाल के गिर्द पहाडों में रहने वाले नागा लोगों ने हमारी मेंड की यदी मदद नी। उनकी जाति एक वीर घोर देशभन जाति है। उसने यथासम्मव हर तरह से हमारी सहायता की। उन्होंने हमारे गरतो उस्तों को सहायता दी. रास्ता दिखाया धोर गतु की मेंगों की स्थिति के बारे में यहुत ही उपयोगी जानकारी दी। माय ही उन्होंने राशन भी दिया। ये कहते थे कि धंग्रेजों ने उनकी गनी परड मी हैं घोर वे उसे हिन्दुस्तान में ले गये हैं। नागाओं के स्थमाय में एक दिशे पता थी घोर यह यह कि वे जापानियों के साथ दिसी भी रूप में में योग नहीं करना चाहते थे। इसके लिए जापानियों के घायहाँ में योग नहीं करना चाहते थे। इसके लिए जापानियों के घायहाँ की केवल यह चाहते है कि हमारे राजा नेताजी सुभाषचन्द्र वोस रहें।"

इसी समय एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। गांधी बिगेड के दूसरे कमांडर मेजर।वी० जे० एस० लढाई की कठिनाइयों को न सह सकने के कारण श्रंथेजों की श्रोर जा मिले। उनके जाने का श्रसर हमारी फौज की सैनिक भावना पर पढ़ा। उन्होंने मलाया में गांधी बिगेड को सिखाने के सम्बन्ध में बहुत ही श्रच्छा काम किया था। श्रीर इन्फाल की शुरू की वास्तविक लडाई में भी श्रच्छा भाग लिया था।

जुलाई १६४४ के शुरू में शत्रु ने अपना पुनसंगठन कर लिया श्रोर जिन स्थितियों में हमारी सेना लड रही थी उसकी भी जानकारी प्राप्त कर ली थी। इसलिए उन्होंने फिर हमजा किया। इस स्थानीय जासूसों की मदद से वे हमारी श्रिधिक छिन्न-भिन्न पंक्तियों में घुस श्राए श्रीर उन्होंने समस्त गांधी विगेड को घेर लिया। उसमें लडाई में बहुत श्रिधक सैनिकों के हताहत होने एवं बीमारी, भुखमरी के कारण हमारी श्रागे की पंक्तियों में २००० सैनिकों के बजाय केवल १००० सैनिक ही रह गए थे श्रीर इनका स्वास्थ्य भी बहुत बिगड गया था। शत्रु की सेना ने हमारे सद्र मुकाम पर खास तौर से भयंकर हमला किया। स्थिति बहुत गम्भीर मालूम होती थी। लेकिन मेजर श्राविटहुसेन ने, जो श्रव मेजर गरेवाल की जगह पर दूसरे कमांडर बना दिये गए थे, एक कम्पनी को लेकर घेरा तोड डाला श्रीर उसमें घुस गये। इस छोटी-सी फौज को पुनः संगठित करके मेजर हुसेन ने प्रत्याक्रमण किया। मयंकर लढ़ाई के बाद उन्होंने गांधी बिगेड को श्रत्यंत जोखम-भरी भौर नाडुक-हालत में से निकाल लिया।

शाम को गांधी विगेड ने शत्रु पर प्रत्याक्रमरा-किया जिसने मियून की पहाडियां ले ली थीं। इस लढाई में मेजर हसन, लेफ्टिनेंट रामराव और कप्तान ताज मुहम्मद ने विशेष रूप से वीरता दिसाई, इसिक्रण उन्हें सरदारे जंग के पदक दिये गए।

जुलाई के शुरू में लढाई का रूप विलक्जल बदल गया था। शाउ हिन्द फौज श्रौर जापानी फौज, जिन्होंने कोहिमा पर करजा कर ति या, हटकर तामू चली गई थीं। इम्फाल के पश्चिम में जापानी है श्राजाद हिन्द फौज, जो विश्वनपुर की श्रोर से इम्फाल पर हमला रही थीं, हटकर टिड्डिम पहुंच गई थीं। श्रव खतरा यह था कि गं विगेड की वापसी का मार्ग ही न कट जाय। इसके श्रलावा, कोहिमा हमारी फौज के लौटने के बाद श्रंग्रेज बहुत बड़ी तादाद में मेना है सामान की मदद इम्फाल में ले श्राये थे। वे बर्मा में जापानियों ऊपर बड़े पैमाने पर हमला करना चाहते थे। इस सबका प्रावं गांधी बिगेड पर पड़ा जिसे श्रंत में कलेवा—तामू की मुर्य सडक-में लौट जाने की श्राज्ञा दी गई। इस फौज को भी उन्हीं हातवों लौटना पड़ा जिन हालतों में सुभाप बिगेड को लौटना पढ़ा था।

श्राजाद मिगेड के कार्य

मलाया में गांधी विगेड के रवाना होने के तुरन्त याद "श्रात्र विगेड" भी रवाना हो गया। यह श्रप्रैल १६४४ के पीड़े के दिनों रंगून में श्राया था श्रोर थोडे दिन ठहरकर कलेवा के रास्ते लागू व चल पड़ा था। मई के मध्य में तामू पहुंचकर इसके कमांडर गुल्जा सिह डिवीजन के कमांडर जनरल एम॰ जैड॰ कियानी में चमोल जाड़ मिले श्रोर उनसे श्रपने विगेड के काम के सम्बन्ध में श्रादेश बाद शाजाद निगेड को पलेल के श्राम-पाम की श्रंप्रेजी फीज पर लोड़ा छापे मारने का काम दिया गया था। उसको तामू-पलेल मद्य-के इ का ऐन्न-कार्रवाई के लिए टिया गया था श्रोर उसका सदर हुका

निगेड ने कार्रवाई शुरू कर दी श्रीर उसके लिए श्रपने महें हैं व कर लिये । लेकिन शशु पर बढ़े पैमाने पर इमला करने में पात्रे हैं मेंद्र शुरू हो गया श्रीर वर्नल गुलजागियद को दिवीजन कार्र की श्राह्म से श्रपनी हुकरी को पीछे इटने का आदेश देगा प्रा श्राजाद बिगेड जिस समय पीछे हटा, उसी समय कलेवा तामू की मुख्य सड्क पर होकर कलेवा हट गया।

# इम्फाल की लड़ाई में याजाद हिन्द फौज के दस्तों के कार्य

नं० १ इंजीनियरिंग कम्पनी

यह कम्पनी वर्मा में सन् १६४४ के शुरू में घुसी थी श्रीर होमा लिन-थाविगदुत लेश्न में भेजी गई थी। पहले इसकी कमान लैं फ्टिनेंट शिन्दे के हाथों में थी, लेकिन पीछे कप्तान श्रीतमसिंह ने श्रपने हाथों में ले ली। लड़ाई में उसकी पुल बनाने श्रीर तामू-स्माइन-उखरूल सड़क की मरम्मत करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने लडाई के दिनों में शुरू से श्राखिर तक श्रच्छा काम किया श्रीर बरसात के पूरे मौसम में सडकों को मरम्मत करके श्रच्छी हालत में रखा। यह भी श्राजाद हिन्द फौज के साथ कलेवा को हट गई।

#### नं० २ मोटर यातायात कम्पनी

इस कम्पनी ने श्रगस्त १६४३ में नेताजी के श्राते ही सिगापुर में यनाई गई थी। इसमें श्रिधकांश नागरिक स्वयं-सेवक थे, जो नेताजी के श्राद्धान पर बहुत बढ़ी संख्या में कम्पनी में शामिल हुए थे। हुद्ध दूर्द्ध रों ने श्रपनी व्यक्तिगत मोटरें श्रोर लारियां श्राजाद हिन्द फीज को दान कर दी थीं श्रोर स्वयं मामूली द्राइवरों के रूप में कम्पनी में मतीं हो गये थे। वे एक बहुत ही योग्य श्रोर परिश्रम श्रफ्सर हरनामसिह की कमान में रखे गये थे। उनकी योग्यता श्रोर व्यवहार हुशलता के कारण उनके दस्ते की युद्ध-भावना बहुत दृढ़ बनी रही। यह सितम्बर १६४२ में क्मी में चली गई।

लटाई के दिनों में कम्पनी ने मांडले और क्लेंदा के दांच में कार-पार्ट् की और सैनिकों एवं सामान को मोचें पर पहुंचाने में दहुत ही

अच्छा काम किया। जुलाई १६४४ में जब नं १ दिवोजन को हैंग-कर क्लेबा जाना पड़ा, तब नं०२ मोटर यातायात कमानी क्लेबा ही येयू के बीच में कार्रवाई कर रही थी। उसने सबसे बच्छा कर हमें श्रमें में, श्रयांत् इलाई से श्रक्टूबर १६४४ तक ही किंग या। ग मूसलाधार वरसात हो रही थी, तब उसने नं ा दिवीहन को हेटू हे पहुंचाया । मोचें से लोटने वाले सैनिकों की हालत बहुत स्ताद दी। यदि इस कम्पनी ने इतना अच्छा कार्य न किया होता तो टनमें दे श्रिधिकांश नर ही गए होते। उसके पास केवल २० पुरानी लारि थीं। इनमें उसको ७००० आदिमियों को २०० मील से बान ए। सड़कें वहुत खराव थीं और घुटनों तक कीचड़ मे भरी हुईं थीं। इते नाले भी रास्ते - में पड़ते थे जिनमें चरमात के कारए प्रायः बार की हुई थी। इन लारियों में से श्रधिकांश बहुत समय तक कामारों है रहती थीं, इसलिए उनको सङ्कों पर चालु रखना निल्म्लेह बहुउ हं प्रशंसनीय कार्य था। इसके ऋतिरिक्त टन्हें पैड़ोल कौर एंडिनों क<sup>ेर</sup> प्राप्त करने में दड़ी कठिनाई होती थी। सुख्यतः रंगृन के एक नर<sup>्यक</sup> जोरासिह और कर्नल आर॰ एम॰ अरशांट के प्रमान से ये वीटें वी दाजार में से न्डपलब्ध होती थीं। हमारे साथी जारानियों ने हर्ना लारियों के लिए श्रतिरिक्त हिस्से या एंडिन का तेल देने में एकार <sup>हर</sup> दिया था। दाद में नं० १ दिवीजन को मांदले मे हम कर दिन्यां ले जाने में उन्होंने श्रत्यन्त प्रगंसनीय सेवा की । यहां में उन्होंने हें दडे प्रस्पतालों. रसट घोर गोला-दारूट के गोदामों एवं लगमग १००० योनार सैनिकों को हटाया था।

कम्पनी चौर उसके बमांदर गुरू में आबिर तक अपने आहें के लिए दथाई के पात्र हैं।

मितम्पर १६४४ में नं १ दियोजन के उस्ते दूसरे विभिन्न हें हैं है इस महार केन्द्रित थे.— डिवीजन का सदर मुकाम नं० १ (सुभाष बिगेड) बुदालिन नं० २ (गांधी बिगेड) मांडले नं० ३ (पाजाद बिगेड) चोंगाऊ

श्राजाद हिन्द फौज के पीछे के श्रस्पताल मैम्यो श्रौर मनीवा में थे। इस प्रकार मुख्य श्राजाद हिन्द फौज श्रौर जापानियों का श्राक्रमण समाप्त हो गया जो मई १६४४ में श्रुरू किया गया था। इस बीच में श्राजाद हिन्द फौज, जिसके पास बहुत घटिया सामान था श्रौर रसद की बहुत ही खराब ब्यवस्था थी, हिन्दुस्तान की भूमि पर १४० मील बढ गई थी। जब श्राजाद हिन्द फौज हमला कर रही थी, तब लडाई के मैदान में हमारी फौज एक बार भी नहीं हारी श्रौर न कभी ऐसा श्रवसर श्राया था जब शत्रु-सेना श्रौर सामान की श्रव्छाई के वावज्द भी श्राजाद हिन्द फौज से किसी जगह को छीन सका हो। इसके विपरीत ऐसा बहुत कम हुश्रा जब श्राजाद हिन्द फौज ने किसी श्रंग्रेजी घोंकी पर हमला किया हो श्रौर उसे जीत न लिया हो।

इन लडाइयों मे श्राजाद हिन्द फौज के लगभग ४००० मैंनिक मारे गए थे।

प्रत्येक श्रादमी यह श्रव्ही तरह से जानता है कि यह केवल हुआंग्य की ही बात थी जो श्राजाद हिन्द फीज श्रीर जापानी फीज हम्फाल को म जीत सकी। वे उसे जीतने ही वाली थीं श्रीर एक बार तो वे उसमें केवल र मील दूर रह गई थी। खुद श्रव्रेजों ने कई बार श्रयनी फीज इम्फाल से हटाने श्रीर दीमापुर को हटने का श्रयत्न किया. लेकिन कोहिमा की सबक श्राजाद हिन्द फीज श्रीर जापानी जीत ने रोह ली थी। यदि यह सटक श्रंत्रेजों के लौटने के लिए खुली रखी गई होती दो ये निश्चय ही इम्फाल से हट गये होते। लेकिन हमने तो सद श्रेजी फीज श्रीर लहाई के सामान को इम्फाल में ज्यों-दान्यों पकट लेने बी क्या सोटी थी।

इम्फाल एक मैदान में वसा है जो सब श्रोर से उंचे पहारों न विरा हुश्रा है। इन पहाडों में होकर तंग सडके जाती हैं। श्रंभेज इन्हीं रास्तों से पीछे हटे थे। लंकिन जब ये सडकें बन्द कर दी गईं तो श्रंभेजी फौज का इम्फाल से पीछे हटना श्रसम्भव हो गया।

नेताजी का ख्याल यह था कि श्राजाद हिन्द फीज जिस रूप में वह तब थी, इतनी शक्तिमान न थी कि हिन्दुस्तान पर पूरा यहा हमला कर सकती श्रोर यदि जापानी धोखा देते तो उनसे भी टकर ले सकती। इसलिए उनकी सम्मति यह थी कि श्रंग्रेजी फीज के १ डिवीजन जिनमें डेढ़ लाख हिन्दुस्तानी सैनिक होगे, ज्यों-के-त्यो पकड़ लिये जायं। जिससे उन हिन्दुस्तानी सैनिकों को स्वतन्त्रता की लट़ाई लड़ने के लिए श्राजाद हिन्द फीज में शामिल होने के लिए सहमत किया जा मरे। साथ ही उनका लटाई का जो सामान हाथ लगे उससे श्राजाद हिन्द फीज की तोपों की श्रोर दूसरी जरूरी युद्ध-सामग्री की कमी पूरी हो जाय।

श्रपने पीछे हटने का सब मार्ग बंद होने पर श्रंग्रेजी कीज को वार्ग ही जमकर लडने के लिए बाध्य होना पढ़ा। उसके सामने दो ही मार्ग थे—या तो वह बिना शर्त श्रात्म-समर्पण कर देती या लढ़ती धनी जाती। उसने स्थित श्रत्यंत नाजुक होने पर भी लड़ाई धारी राजें का निश्चय किया। उसने फोजी मोटरों श्रोर टेंको को श्रपने जितर के चारों श्रोर खड़ा करके इस्पाती बेरा बनाकर 'पेटी-व्यृह' बनाया। उन्हीं पेदल सेनायें इसमें ही राजी गई थीं। यह हमारे हर्माय की बात भी कि जापानी हवाई सेना, जो लड़ाई के पहले दिनों में यहां हनाई हर्ना में श्रपना पलड़ा भारी राजती श्राई थीं, प्रशात के हीपों में जाने के लड़ मज़रू हो गई थीं वहां श्रमरीकरों ने हमला किया था श्रीर जो दा पा चा का हार्ज स्वाई सेना का वर्ण पा सोर हारा श्रीर हारा श्रीर हराई सेना का वर्ण पा सोर हारा पाना वर श्रमल बहुत ही हुर्भाग्यपूर्ण था, प्रवेक्ति पटि वर यहां रह जाती तो बिटेन के हन पेटी-व्यूहों को तोर सकती थीं। इसके

साथ ही जापानी हवाईसेना की श्रनुपस्थिति का लाभ उठाकर श्रंमेज श्रराकान-मोर्चे से एक पूरा डिवीजन हवाई जहाजों मे भरकर ले श्राये थे। यदि जापानी हवाई सेना यहां होती तो वह श्रंग्रेजों के लिए इस डिवीजन को श्रराकान से लाना श्रसम्भव कर देती। लगभग ३ मास तक इम्फाल की श्रंग्रेजी फौज को हवाई जहाजो से सामान मिलता रहा । इनसे श्रधिक शक्तिमान जापानी हवाई फौज ने यह श्रसम्भव कर दिया होता श्रौर शायद श्रंथेजो को श्रात्म-समर्पण के लिए वाध्य कर दिया होता। हम इम्फाल पर कञ्जा न कर सके इसका दूसरा कारण यह था कि हमने श्राक्रमण करने में बहुत देर कर दी थी। जापानी जनरल स्टाफ का खयाल था कि उनकी फौज इम्फाल पर श्रिधिक-से-श्रिधिक मई के मध्य तक कब्जा कर लेगी श्रीर वरसात के श्रारम्भ होते ही हमे श्रपने जीते हुए प्रदेश में पैर जमाने का मौका मिल जायगा जिससे श्रंग्रेजो का प्रत्याक्रमण फिर श्रसम्भव हो जायगा। दूनरी श्रोर, यदि स्थिति श्रनुकूल हुई तो श्राजाद हिन्द फौज श्रोर जापानी फौज कोहिमा से श्रागे बढ़ सकती है श्रीर ब्रह्मपुत्र की पार करके वंगाल श्रीर विहार में घुस सकतो है। दुर्भाग्य से यह अन्दाज भी गलत हो गया। जव यरसात शुरू हुई तव भ्राजाद हिन्द फीज थार जापानी फीज इम्फाल को लंने के लिए ही लड रही थी। द्यंत में जून १६४४ के श्रंत में हमारे लिए श्रपने मोर्चे पर लंडने वाली फौज को सामान श्रीर गोला-वारूद पहुँचाना लगभग ग्रसम्भव हो गया। मेंह ग्रोर कीचड हमारे दो जवर्दस्त शत्रु वन गवे और उन्होने हमे इम्फाल पर से श्रपना घर उठाने के लिए मजतूर कर दिया।

एक श्रितम यात श्रीर । मैं यह बात दिल्कुल श्रसंदिग्ध रूप में कह सकता हूं कि जापानियों ने इम्फाल के हमले में श्राजाद हिन्द पीट को पूरी सहायता नहीं दी। दरधमल में यह ठीक कहता हूं कि उन्होंने हमें पुरी पटक दी। यदि उन्होंने श्राजाद हिन्द फीज को घोदा न दिया होता तो इम्फाल की लड़ाई का इतिहास दूसरा ही होता। मेरा श्रदना

खयाल यह है कि जापानी श्राजाद हिन्द फौज पर विखास नहीं भरे थे। उन्होंने श्रपने सम्पर्क-श्रफसरों की मार्फत यह पता लगा तिया र कि श्राजाद हिन्द फौज जापानियों का शासन किसी भी रूप में स्वीका न करेगी श्रौर यदि जापानी श्रंत्रेजों की जगह प्रमुख जमाने का प्रया करेंगे तो वह उनसे लड़ेगी। उनको श्राजाद हिन्द फौत की गरि बहुत वढने से भय लगता था। उनको श्रपनी शक्ति में भी बहुत ज्यादा विश्वास था। वे समकते थे कि वे इम्फाल को भाजाद दिन फौज की मदद के विना ही ले लेंगे श्रीर इसमें उन्हें बहुत श्रीरेड कठिनाई न होगी । .मैम्यों के जापानी प्रधान सेनापति सुकने गठवंड में जो शब्द कहा करते थे उनसे इसका समर्थन होता था। फरवरी १६४४ में जब मैंने उनसे पूछा कि वे इम्फाल की श्रंग्रेजी फौज के मन्दर में क्या खयाल करते हें, तो उन्होंने कहा—"फौज के सम्बन्ध में हर खयाल नहीं करता।" वास्तव में वे श्रपने पिछले श्रनुभव के धारा पर ऐसा कह रहे थे। वे उन जापानी कमांग्डरों में मे थे जिन्होंने सिगापुर में श्रंग्रेजी फौज को श्रात्म-समर्पण के लिए मजरूर गर दिया था।

इस प्रकार मुक्ते भय है कि हमारा पहला श्राप्तमण दुःगदन रूप में समाप्त हो गया।

सितम्बर ६६४४ में नेताजी येयू में थे। जहां वे मोर्चे की कार्यों पंक्ति से लोटी हुई फोज से मिले थे। छुद्द दिन बाद वे मांदने ही? गये। जहां उन्होंने पहले जिबीजन के दिवीजन-क्रमांदर क्रीर मंग निगेदों के क्रमांदरों का सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में सब क्रमांदरों का विश्वास था कि जापानियों ने, मुख्यतः धाजाद फीज के मार्च नियुक्त जापान के सम्पर्क विभाग 'हिकाई की कान' ने हमारी दोका की; इसलिए यह निश्चय किया गया कि इस विभाग को माम का दिया जाय घीर टोकियों की जापानी सरकार खीर वर्मा मियून जातरें सबर मुकाम में मीधा सम्पर्क राजा जाय।

श्रक्तूवर १६४४ के श्रारम्भ में नेताजी मैम्योगो गए;जहां हमने पिछले भाग में स्थित श्रस्पताल को देखा। उस श्रस्पताल मे लगभग २००० रोगी थे। जिनमें से श्रधिकांश वन्द्रक की गोली के घावों में छूत का विष लगने, पेचिश श्रौर मलेरिया से पीडित थे श्रौर उनकी श्रवस्था भयंकर थी। श्रस्पताल में कांसी की रानी दस्ते की लड़कियों की एक दकडी थी जो नसों के रूप में कार्य कर रही थीं। उसको जितना काम करना पडता था उसको देखते हुए उनकी संख्या दरश्रसल बहुत ही श्रपर्याप्त थी। एक बंगाली लडकी वेला दत्त, जिसकी श्रायु केवल १६ वर्ष की थी, तेज पेचिस से पीडित = र सैनिकों की देख-भाल करती थी। वह उनके कपड़े धोती, उनको स्पंज से पोंछती श्रौर कपड़े पहनने में सहायता देती थी। जिस दिन नेताजी ने एक-एक रोगी को जाकर देखा उस दिन को मैं नहीं भूल सकता। प्रत्येक वीमार सैनिक ने श्रपनी-श्रपनी नसों की बहुत प्रशंसा की। उन्होने नेताजी को कहा--"हमारी मातायें श्रौर बहनें भी इनसे श्रन्छी हमारी सार-संभात नहीं कर सकती थीं।" नेताजी की श्रांखों में श्रांसू भर श्राये। उन्होंने बेला की उसके कार्य के लिए गौरवान्वित किया श्रौर श्रागे वढ़ गये।

वह = १ रोगियों की देख-भाल कर रही थी श्रौर उसे प्रत्येक रोगी की वीमारी का पूरा हाल ज़वानी याद था। उस दिन उसे श्रपने टक्तम कार्य के कारण नायक से हवलदार बना दिया गया।

में मांसी की रानी दस्ते की लडिकयों के साहस, कण्ट-सहिण्युता भीर कर्तव्य-परायणता की प्रशंसा करता हूं। उनके श्रस्पताल पर शंग्रेजी हवाई जहाजों ने लगभग रोज वम गिराये श्रोर मशीनगनों से गोलियां परसाई । दो दिन तो कई लडिकयां जिन घरों में रहती थीं, उनके मलवे में लगभग गडगई ;लेकिन भारतमाता की इन वीर-पुत्रियों ने साहस को हाथ से कभी नहीं खोया।

घरपताल के निरीक्षण के समय एक दूसरी घटना हुई। नेवाजी एक ऐसे सैनिक के पास पहुँचे जो देरी-देरो रोग से पीटिव था। उसका चेहरा सूजा हुआ था। नेताजी ने उससे विनोद में कहा—भाष कर श्राच्छे होंगे ?" उसने तुरंत उत्तर दिया—"नेताजी, जिस दिन श्राप्त हमें आगे वढने की श्राज्ञा देंगे, उस दिन हम विलक्कल नीरोग हो जायंगे।"

जय नेताजी श्रस्पताल का निरीचण कर रहे थे तय उनको माल्म हुश्रा कि वहां दवाएँ, खास तौर से पेचिस की दवाएँ यहुत कम है। नेताजी को उन वेचारे सैनिकों की श्रवस्था से यहुत दुःख हुशा। उन्होंने उन्हें दावत देने का निरचय किया उन्होंने श्रपने निवास-स्थान पर उनके लिए जलेवियां तैयार करने श्रीर श्रस्पताल में भेजने की श्राज्ञा दी। दूसरे दिन वे फिर श्रस्पताल गए श्रीर एक पेचिश के रोगी यो पूछा कि 'क्या उन्हे श्रपना जलेवी का हिस्सा मिल गया श्रीर उसे वह कैसी लगी।' सैनिक ने उत्तर दिया—''नेताजी, मुक्ते वह बहुत श्राप्ती लगी। सच तो यह है कि डाक्टर की दवा की श्रपेण उससे मुक्ते श्रिक लाभ हुश्रा है। कृपा करके कुछ जलेवियां श्रीर भेज दें।''तय में नेताजी जलेवी-हकीम प्रसिद्ध हो गये।

#### नेताजी की रंगून को वापिसी

११ श्रक्त्यर १६४४ को नेताजी मांडले से रंगून को रााना हो गए। वे तब श्रागे की पंक्तियों की सब फीज का निरीचण कर हैं थे। उनके साथ उनका निजी स्टाफ श्रीर पहिले डिबीजन के श्रीर उनके विगेडों के कमांडर थे। नेताजी जब मांडले में थे, नव उनको ह श्रम्य वर को जापान सरकार का टोकियो श्रीर लढ़ाई के भाषी वार्षप्रम के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण प्रश्नो पर बातचीत करने के लिए नियन्त्रण निजा था। नेताजी श्रीर जापान सरकार के बीच ऐसी वार्ते प्रापः होती रहती थीं। एक राजनीतिज्ञ के स्त्य में नेताजी की योग्यता का जानती बहुत सम्मान वरते थे। ये उनसे हिन्दुस्तान-सम्बन्धी मानानी में नि

सम्बन्ध में भी सलाह लिया करते थे। हमने भी श्रपनी श्रोर से इस निमंत्रण का स्वागत किया, क्योंकि उससे इम्फाल के श्रास-पास की लढाई में युद्ध-भूमि में जो श्रनुभव मिला था उसको ध्यान में रखते हुए लढाई के भावी कार्यक्रम का निर्णय करने का श्रवसर मिलता था।

रंगून मे त्राते ही मंत्रिमंडल की बैठक की गई । नेताजी ने मंत्रि-मण्डल के गैर-फौजी सदस्यों को युद्ध-स्थिति बताते हुये कहाः—

"हमने लड़ाई की कार्रवाई बहुत देर से शुरू की। हमारी सड़कों पर पानी भर गया। निदयों में धार के विपरीत जाना पड़ता था। इसके मुकाबले शत्रु की सड़कें बहुत अच्छी थी। यदि हम मेह वरसने से पहले इम्फाल ले लेते तो अच्छा होता। यदि हमारे पास अधिक हवाई-श्रांक्त होती और शत्रु-सेना का जबतक एक भी सैनिक जीवित रहे तबतक मुकाबला करते रहने की आज्ञा न दी गई होती तो हमें सफलता मिल जाती। यदि हमने जनवरी में हमला शुरू किया होता तो हमें सफलता मिल जाती। सभी चेत्रों में वरसात शुरू होने तक हमने सभी मोर्चों पर शत्रु को रोक रखा था या हम आगे बढ़े थे। अराकान के चेत्र में शत्रु-सेना रोक दी गई थी। कांलाडान के चेत्र में हमने शत्रु को हरा दिया था और हम आगे बढ़ गए थे। हम टिड्डिम में आगे बढ़े थे। पलेल और कोहिसा में भी प्रगति की गई थी। हाका के चेत्र में शत्रु रोक दिया गया था। यह सब शत्रु-सेना में सैनिकों की संख्या बहुत अधिक होने और सामान और राशन की पर्याप्तता के वावजूद किया गया था।

जव वरसात शुरू हो गई तो हमें इम्फाल में वडी कार्रवाई रोक देनी पटी। शत्रु के यांत्रिक डिवीजन भी आ पहुँचे थे, इसिलए उसने कोहिमा-इम्फाल सडक पर फिर कव्जा कर लिया था। तब यह प्रश्न उठा कि हम वहां मोर्चा बांधकर अपने पेर जमाये। हमार मामने दो मार्ग खुले थे—हन या तो विश्वनपुर-पलेल में अपना मोर्चा वांधे श्रीर शात्रु को श्रागे न बढ़ने दें या पीछे को हट श्रीर किसी श्रधिक सुविधा-जनक स्थान पर जम जायें।.....

इस लहाई से हमने क्या सीखा है ? श्रभी हम लहाई में दी कि हो चुके हैं। भूतपूर्व नागरिकों के एक दल ने, जैसे गोला-गरुर ज्लरम होने पर पीछे हटने की श्राज्ञा दी गई थी, पीछे न हटने का नितंद किया। इन सैनिको ने संगीनें चढा कर शत्रु पर हमला किया श्रीर जीठ कर लीटे।

हमारी फौज में विश्वास बहुत वह गया है। हमको यह माल्म हुआ है कि शत्रु की श्रोर जो हिन्दुस्तानी सेना है वह हमारी श्रोर क्राने के लिये तैयार है हमें श्रव उसे इस श्रोर लेने की व्यवस्था करनी है। हम ने शत्रु की चालों का पता लगा लिया है। उसके कागजात हमारे हाथ लगे हैं। हमारे कमांडरों को श्रनुभव प्राप्त हुशा है वह भी मृल्य-वान है। जब तक लड़ाई शुरू नहीं हुई थी तबतक जापानियों को हमारी सेना में विश्त्रास न था श्रोर वे उसको जत्यों के रूप में निमन्द करके जापानी सेना के साथ जोड़ देना चाहते थे। में चाहता था कि हमारी सेना को एक मोर्चा दे दिया जाय श्रोर श्रंत में ऐसा ही किया गया। हमारे डिवीजन के कमांडर श्रोर दूसरे श्रकसरों ने हम तहां से बहुत लाभ उठाया है।

साथ ही हमें श्रपनी कमियां भी मालूम हो गई हैं। कठिन पहाई।
प्रदेश होने से हमारी यातायात श्रीर रसट-व्यवस्था दोपपूर्ण थी।
श्रमले मीचें पर हमारा कोई प्रचार न था। यद्यपि हमने इसके निष्
कार्यकर्ता तैयार कर लिये थे, लेकिन यातायात-साधनों की बनी ने
कारण हम इनका उपयोग ही नहीं कर सकें। भविष्य में शानार
िन्द फीज के प्रत्येक इस्ते के साथ एक प्रचारक टुकड़ी मंयुष्ट रहेती।
हमें लाटउस्सीकरों की जरूरत थी लेकिन जापानियों ने हमें लाउडर्मीकर
नहीं जिये। श्रय हम भ्रपने लाउडर्मीकर स्वयं बना रहे हैं।

प्रसंके बाद सर्वेसम्मति से यह तय दिया गया कि हम सराई के

तबतक जारी रखेंगे जबतक उसका श्रंत श्राधिक श्रव्छा न हो, जबतक हमारा देश स्वतंत्र न हो जाय। यह भी निश्चय किया गया कि हम श्रंग्रेजों से जहां भी मुकाबला होगा, वहां ही लड़ते रहेंगे। इस कार्य के लिए श्रीर शत्रु की बढ़ती हुई शक्ति को ध्यान में रख कर श्रपने प्रयत्नों में वृद्धि करना श्रीर पूर्वी एशिया के हिन्दुस्तानियों के सब साधनों का पूर्ण सैनिक उपयोग करना श्रावश्यक समका गया।

इम्पाल के गिर्द होने वाली लड़ाई में हमे एक वड़ी कमजोरी दीख पड़ी श्रोर यह यह थी कि हम राशन, दवाश्रों श्रोर दूसरी चीजों के सम्बन्ध में जापानियों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहे। इसलिए यह निर्णय किया गया कि श्रगली लड़ाई में ये दोष न रहने दिए जायं। एक रसद-विभाग शुरू किया गया श्रोर श्री पमानन्द रसद-मंत्री नियुक्त किए गए। दूसरे प्रस्ताव में जापानी-सम्पर्क विभाग 'हिकारी की कान' को तोड़ देने की मांग की गई जिसकी मार्फत हम जापानी सरकार से बातचीत करते थे श्रोर टोकियों की जापानी सरकार से सीधा सम्बन्ध स्थापित करने पर जोर दिया गया। इसलिए श्रस्थायी श्राजाद हिन्द फौज का एक नया विभाग 'वैदेशिक विभाग' के नाम से खोलने का फैसला किया गया श्रोर जनरल चटर्जी विदेश-मंत्री वनाये गए। जापान के साथ राजदूतों के श्रादान-प्रदान का भी निश्चय किया गया।

श्रंत में भविष्य मे श्राजाद हिन्द फीज की सब कार्रवाइयो का संचालन करने के लिए एक युद्ध-कोंसिल चुनी गई। यह सोचा गया था कि इस कार्य का संचालन करने के लिए मंत्रि-मंडल वहुत यहा है, इसलिए एक छोटी श्रीर श्राधिक कार्यद्व कोंसिल होनी चाहिए। युद्ध-कोंसिल के सदस्य इस प्रकार चुने गये थे—

१. नेता जी

२. जनरल भाँसले

३. जनरल चटर्जी

४. जनरल एम० जेड० वियानी

कर्नल अजीज ग्रहमद

६. कर्नल ग्रहसान कार्टिर

७. कर्मल हबीवुर्रहमान

कर्नत गुलनारासिइ

६. श्री परमानन्ट १०. श्री राधवन

११- कर्नल श्राई० जे० कियानी १२. कर्नल शाहनगान

युद्ध-प्रयासों को तीव करने के निश्चय के श्रनुसार श्राजा हि फीज में सैनिकों की संख्या बढाने की दृष्टि से एक भती-श्रान्दोलन र् किया गया । इयोह, कुत्रालाल मपुर, पेनांग, सिगापुर श्रीर रंगृन के रंगर 'सिखाने के केन्द्र बड़े कर दिये गए। इसके फलस्वरूप धानार हि फौज में सैनिको की संख्या बहुत वह गई श्रोर श्रंत में ४०००० त पहुंच गई । उसी समय श्राजाद हिन्द फौज के दूसरे डिवीजन को प जाने की श्राज्ञा दी गई श्रौर कर्नल जी० श्रार० नागर की कमान ·एक तीसरा डिवीजन बनाया गया। दूसरे डिवीजन के शगते दर 'श्रक्त्वर १६४४ में रंगून में पहुँचने लग गए थे।

नेताजी नवस्वर के शुरू में जनरल चटर्जी, जनरल कियानी पी कर्नल हवीदुर्रहमान के साथ टोकियों को खाना हुए। खाना होने में पहर्न नेताजी ने कर्नल श्रजीज श्रहमद को कार्यवाहक प्रधान सेनापति निरुष किया श्रोर जनरल एम० जेड० कियानी की जगह, जो युद-काँरिय है सेकेंटरी नियुक्त कर दिये गए थे, मेरी नियुक्ति कर दी गई। नेनाडी है यह श्राज्ञा भी निकाली कि मांडले के शास-पास शाजाद हिन्द कीन है जितने सैनिक हैं वे मिनमाना में, जो २०० मील के लगभग दूर है नी जायं। में दिसम्बर १६४४ में मांडले में खाया थीर पहले दिवीतन हो यहां से हटाने का काम श्रपने हाय में लिया। हमें यहुत मी फरिना<sup>रदा</sup> 'पार करनी थीं। सवारियां बहुत श्रपर्याप्त थीं। यम-पर्यकी के नी भारी हमलों के कारए रेलवे लाइनें प्रायः मटा ही घन्द रहती थें। थंत में जनवरी १६४१ के थंत में महिला दिवीजन और मन्दी ए मोनीया के श्रस्पताल इंटाने का काम पूरा कर दिया गया और मिन्मा में एक नया डिजीजन-शिजिर स्थापित कर दिया गया।

इस समय नेवाजी धौर उनका इल टोकियों में सीट मा थे। जापानी सरकार उन सब यातों को सान गई थी। जो नेताजी ने उ<sup>न्हें</sup>

#### ( २०७ )

सामने रखी थीं। इसलिए श्राजाद हिन्द फौज के दूसरे डिवीजन को पोपा की पहाडियों के पास लड़ाई शुरू करने के लिए भेजने का फैसला किया गया।

## नेताजी-सप्ताह

('एक विद्रोहिणी पुत्री' की दिनचर्या पुस्तिका से उदृत ) सुभाष वोस २ जुलाई को मोर्चे पर से वापिस श्रा गए। ये मारे

मोर्चे पर पिछले हो महीने से दौरा कर रहे थे श्रोर फौज के मंतिसे हैं स्वयं नया जन्मह अक्टर साम के !

स्वयं नया उत्साह भरकर श्राए थे।

श्राज 'नेताजी-सप्ताह' शुरू होता है। नेताजी सुभाप योम ने पिन्ने साल श्राज के दिन ही स्योनान (सिंगापुर) सम्मेलन में 'पूर्व एशिया' श्रान्दोलन की यागडोर संभाली थी। गत वर्ष ४ जुलाई को ही ३० लाख हिन्दुस्तानी सुभाप यात्रू के पोछे संयुक्त होकर गडे हुए थे ही उन्होंने यह शपथ ली थी कि उनका नारा होगा—'स्वतंत्रता या मृत्यु।'

श्राज फिर जयन्ती का हॉल ठमाठस भरा हुश्रा था। याहर मड़क पर भी लाउड-स्पीकर लगाये गये थे। सड़क का खरजा पारी के यजाय मनुष्यों के सिरों से बना हुश्रा दिग्जाई देता था। याहर की महरू सीदियां, भवन, उसकी गैलरियां श्रीर उसका श्रत्येक योना मंदर्मन जन-ममुटाय से भरा हुश्रा था। नेताजी ने भाषण देते हुए कड़ा-

"पिउले १२ महीने के हमारे कार्य संघेष में इस प्रकार हैं—

 इसने 'पूर्ण सैनिक तैयारी' की योजना के श्रनुसार जन: भर श्रीर सामान इकट्टे कर लिए हैं।

इसने चाधुनिक टंग की लड़ाई चपनी सेना को सिमा दी है
 भीर उसको बहुत बड़ा कर लिया है।

- हमने श्रपनी सेना में 'कांसी की रानी रेजीमेंट' के नाम से एक महिला-सैनिक विभाग संगठित कर लिया है।
- ४. हमने श्रस्थायी श्राजाद हिन्द सरकार के नाम से श्रपनी सरकार बना ली है श्रीर मित्र देशों ने उसे मान्य कर लिया है।
- १. हमने ग्रंडमान श्रौर निकोबार द्वीपों को प्रथम स्वतंत्र मूसि के रूप मे प्राप्त कर लिया है।
- ६. हम श्रपना सदर मुकाम वर्मा में ले श्राए हैं श्रीर फरवरी १६४४ में हमने स्वतंत्रता की लडाई शुरू कर दी थी। २१ मार्च को हमने संसार में यह घोषणा की कि हमारी फीज हिन्दुस्तान में प्रविष्ट हो गई है।
- ७. हमने त्रपना समाचार-पत्रीय-प्रचार प्रकाशन विभाग बहुत वहा लिया है।
- द. हमने 'श्राजाद हिन्द दल' एक नई संस्था वनाई है जो स्वतंत्र हिन्दुस्तान में शासन श्रौर पुनर्निर्माण का कार्य श्रपने हाथों मे लेगी।
- ६. हमने वर्मा में 'श्राजाद हिन्द राष्ट्रीय पैंक लिमिटेड' नाम मे प्रपना निजी वैंक वना लिया है। हमने स्वतंत्र हिन्दुस्तान में चलाने के लिए श्रपने सिक्के वनाने की श्राज्ञा दे दी है।
- १. हमने सोचें के प्रत्येक चेत्र में श्रपनी युद-राक्ति का श्रच्हा परिचय दे दिया है श्रीर हमारी फौज हिन्दुस्तान में लट रही है; यद्यपि उसकी प्रगति मन्द है; लेकिन वह सब कठिनाइयो श्रीर क्हों के बावजूद लगातार जारी है।......

िस्सी समय लोग संदेह करते थे कि आजाद हिन्द फोंट लडेगी भी या नहीं धोर यदि वह लडी भी तो क्या रात्रु की सेना की सदमुच हरा सकेगी ? हम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं धौर दान्तद में रससे हम में असीम विरवास पैदा हो गया है।.....

जब से हिन्दुस्तान को भूमि पर लडाई शुरू हुई है, तमां से यह रहाई हमारो स्टार्ट स्व गर्द है और उस विस्तार में जिल्हा स्वारं श्रव हमारी लड़ाई है. हमारी लड़ाई में लड़ने वाली जैड़ में हो ने विक्त मोर्चे के पीछे के लोगों में भी एक नया उत्साह उत्तर ने गया है।

श्रव तक हमारी फोज ने उन कप्टों नी कोई गिकारत नहीं के हैं जो उसनो सुगतने पड़ रहे हैं। हमारे सैनिनों की केवल एक गिरा यत हाई है और वह तब जब कि उन्हें श्रामे भेजने में देर लोगई पं उन्हाहरण के लिए में एक श्रस्पताल के निरीन्त के लिए गान दर् वे लोग थे जो या तो घायल हुए थे, या मलेरिया या दूसरी पीनी से पीहित थे। इन सब सैनिकों ने यह इच्हा प्रकट की भी है के श्रव्हें होते ही मोचें पर भेज दिये जायं। ये वे सैनिक हैं लो मोचें पर लेड़ हैं और वहां की हालतों को जानते हैं, किर भी वे पूर्व प्रका वित्त श्रीर श्राह्मान्वित हैं। कोई श्रव्होंक किये दिना में कह महा कि श्रसीन श्राह्मा का यह भाव पूर्वी एमिया के ममान हिन्हता में व्याप्त है।

एक दूसरा भी कारए है जिससे हममें प्राणवाट छविड मार हो जाता है। श्रीर वह है हिन्दुस्तान के भीनर की स्थिति। हार प्र मली-मांति जानते हैं कि श्रमी तक कांग्रेम छीर जिटिया मारत है बीच कोई समसीता नहीं हो सका है। जब बुद्ध समय पहले महान गांधी श्रचानक छीट दिये गए थे तब बहुत में लीग यह छंजा है रहे थे कि उनकी रिहाई पूर्णतः स्वास्प्य सम्बन्धी बातों में हों पा यह समसीते की मृतिना है। श्रम यह निल्डल स्त्य होगा है कि महामा गांधी की रिहाई विश्व स्वास्प्य सम्यन्धी पान में हुई है। उनके पीछे कोई राजनीतिक हेतु दिया गाँ है। हाब हम ना गांधी छीर जिटिया नरकार के बीच समसीता गाँ होगा, हम की हमें विस्ता करने की जक्त कहीं है। यदि हिन्दुल्यान में बादेग हैं हिटिया सरकार के बीच समसीता गाँ होगा है तो हमने हमा। नहीं दिखाई देता श्रोर हमको एक बात श्रत्यंत उत्साहपद है श्रोर वह यह कि महात्मा गांधी के सभी वक्तव्यों में एक ही दिशा लचित है। वे कहते है कि 'भारत-छोड़ो' प्रस्ताव को रखते समय दो वर्ष पहले उन्होंने जो रुख प्रहण किया था उसमें परिवर्तन करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। .....

इसलिए में तो इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि हिन्दुस्तान की स्थिति हमारे लिए अत्यंत अनुकूल है। यह बात प्रत्येक आदमी आसानी से समक सकता है कि जब तक कांग्रेस बिटिश सरकार से समकौता नहीं करती, उसके सामने आत्म-समर्पण नहीं कर देती, तब-तक लोगों का आम रुख अंग्रेजों के विरुद्ध ही रहेगा। जैसे ही हमारी लडाई बढ़ेगी वैसे ही लोग तुरंत यह अनुभव कर लेगे कि स्व-तंत्रता प्राप्त करने के लिए लडने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वे तय लडाई में हिस्सा लेने और उसको चलाने के लिए पूरी स्हायता देने का निर्णय करेगे।"

लोगों ने नेताजी का भाषण मंत्र मुग्ध की तरह सुना। लोग उनका भाषण सुनने के बाद डेढ घरटे मे वहां से हट सके। उनमें एंसा उत्साह था।

४ जुलाई १६४४

थाज नेताजी सप्ताह का दूसरा दिन था। रंगृन मे थाजाट हिन्द्र भौज के सैनिकों ने एक परेड की जिसमे सुभाषयावू ने सलामी ली। यह बटा ही प्रभावोत्पाटक दश्य का। हमारी रेजीमेट का मगटन पूर्ण था, इसलिए सुभाष वाबू ने हमारी दही प्रशसा की।

नेताजी ने फौज के सैनिकों से कहा—

"प्राजाद हिन्द फीज के निर्माण से हमारे ट्रमनो को बढी जिना प्रीर परेगानी होगई है। उन्होंने कुछ समय उसके प्रस्तित्व की उदेशा करने पा प्रयत्न विचा, लेकिन जब यह खदर हिपाई न सामश्री नो विक्ली के हिन्दुस्तान-विरोधी रेडियों ने यह प्रयार हमा विचा है हि जापानियों के नियंत्रण में जो युद्ध-यंदी थे, उनको सेना में भर्ती कारें के लिए उराया-धमकाया गया है। लेकिन यह प्रचार प्रधिक सम्म तक नहीं टिक सका, क्यों कि हिन्दुस्तान में यह ख़बर पहुँचन लग में थीं कि पूर्वी प्रिया के हिन्दुस्तानियों की बढ़ी संख्या प्राजाद हिन्द फोंज में शामिल हो रही है। इसलिए हिन्दुस्तान-विरोध रेडियों के विशेष रूप से प्रपने हथकंडे बदल देने पढ़। तब उन्होंने यह गज प्रचार शुरू किया कि हिन्दुस्तानी युद्ध-यंदियों ने प्राजाद हिन्द फोंज में शामिल होने से इन्कार कर दिया है; इसलिए प्रव नागरिकों पर सेना में भर्ती होने के लिए दवाव डाला जा रहा है। शायद दिल्ली दे इन खुद्धिमान चेत्रों को यह नहीं सूम्मा कि यदि युद्ध-यंदियों को पीड में भर्ती होने के लिए उराना थार धमकाना श्रसम्भव था तो नागरिकों को सैनिक बनाने के लिए दवाना तो थार भी श्रसम्भव था।

जिसमें तिनक भी सहज बुद्धि है वे यह श्रतुभव करेंगे कि पर्का भड़ेत सेना दवाव से संगठित की जा सकती है, लेकिन स्वेच्छा से भागी होने वाली सेना इस प्रकार नहीं संगठित की जा सकेगी। कहारि श्राप किसी श्रादमी को श्रपने कन्धे पर बन्दृक उठाने के लिए महार कर भी सकें; लेकिन श्राप उसे उस उद्देश्य को लिए, जिसे वह गरा नहीं सममता, श्रपना जीवन देने के लिए बाध्य नहीं कर सही।

कार्यक्रम के श्रनुसार श्रपने लच्य पर न पहुँचने पर हमें बुरा-भला कह

में श्रापको श्रभी कह चुका हूं कि श्राजाद हिन्द फौज भूतपूर्व सैनिकों श्रोर नागरिकों की बनी हुई है। मैं श्रापको यह भी सूचित कर सकता हूं कि इसमें पुरुष ही नहीं है, स्त्रियां भी हैं।

मित्रो, श्राजाद हिन्द फौज ऐसी सेना है जिसमे हिन्दुस्तानी शामिल हैं, इतना ही नही है, बल्कि उसको शिचित भी हिन्दुस्तानियों ने ही किया है। यह सेना श्रव हिन्दुस्तानी श्रफसरो की कमान में मोर्चे पर लड रही है।

श्राजाद हिन्द फौज श्रस्थायी श्राजाद हिन्द सरकार का सैनिक-संगठन है। श्रस्थायी श्राजाद हिन्द सरकार श्रोर श्राजाद हिन्द फौज हिन्दुस्तान राष्ट्र के सेवक हैं। उनका काम लडना श्रोर हिन्दुस्तान को श्राजाद कराना है। जब हिन्दुस्तान श्राजाद हो जायगा, तब श्रपनी इच्छा के श्रनुसार यह फैसला करना कि हिन्दुस्तान की मरकार का क्या रूप हो, हिन्दुस्तान के लोगों का काम होगा। तब सरकार स्वतंत्र हिन्दुस्तान में स्थायी सरकार बनाने का प्रयत्न करेगी श्रोर यह मरकार हिन्दुस्तान फे लोगों की इच्छा के श्रनुसार बनाई जायगी। उस गाँरव-पूर्ण दिन को देखने के लिए हम श्रम कर रहे हैं, श्रपना प्रमोना यहा रहे हैं श्रोर लढ़ रहे हैं।"

हजारो श्रादिमयों के कंठों से 'जयहिन्द' की श्रावार्जे निकलीं। सैनिकों ने श्रपनी वन्द्के उठाई श्रोर श्रपने कन्धों पर उंची गर्वी श्रोर तब 'चलो दिली' श्रोर 'जय हिन्द' के गगन-भेदी नारे लगाये।

तय नेताजी ने श्रराकान के मोर्चे पर हमारे वीरों ने जो वर्तव दिन्हाने, उनकी चर्चा की श्रीर " " "को सरदारे जंग का पदक दिया। उन्होंने "राकान-मोर्चे पर वटी योग्यता से सेना का संचालन किया था। उन्होंने के फिटनेयट प " "को 'वीरे हिन्द' पदक ऊंची देशभीन साहम श्रीर कत्तेच्य-परायराता के पुरस्कार-स्वरूप भेंट किया; जो उन्होंने १ कार

६ इसर्वः ।

त्राज नेताजी ने रेडियो पर गांधीजी को सम्बोधित करने हुए मार दिया।

वे इस प्रकार वोले मानो वे श्रपने पिता से दोल रहे हों। उनहें वाणी सीधी उनके हृद्य से निकल रही थी, वे श्रपने इसों पीर हुने को विना छिपाए प्रकट कर रहे थे और उन्होंने श्रपने विरोध के एक भी दात नहीं छिपाई थी।

उन्होंने कहा था—

''महात्मा जी,

श्रंत्रेजों की जेल में श्रीमती कस्त्रवा की दुःवजनक नृत्यु के हा श्रापके देशवासियों का श्रापके स्वास्त्य के हाल के सम्बन्ध में विनिष्ठ होना स्वाभाविक था।

हिन्दुस्तान के बाहर के हिन्दुस्तानियों के लिए तरीडों ला भेर परें। मतभेदों के नमान है। जब लाहीर कांब्रेस में मन १६२६ में कार्य स्वतंत्रता के प्रस्ताव का समर्थन किया तब से राष्ट्रीय महानमा कार्य के सब सबस्यों का एक ही ध्येय है। हिन्दुस्तान के बाहर के हिन्दुस्ता आपको ध्रपने देश की वर्तमान आगृति का जन्मदाता मानों है। उर ध्रापको ध्रपने देश की वर्तमान आगृति का जन्मदाता मानों है। उर ध्रापने ध्रमस्त १६४२ में वीरता पूर्वक 'भारत छोशे' प्रस्ताव के स्वतंत्र के हिन्दुस्तानियों ध्रीर हिन्दुस्तान के बाहर के हिन्दुस्तानियों ध्रीर हिन्दुस्तान हों री वद्रता के समर्थकों का ध्रापने प्रति पादर-भाव धीर मी स्तार हो गया है।

यदि इस निद्धित सरकार थीं। खंबेन लोगों को कल पत्ता सा मेंगे तो हम गर्मार मूल करेंगे। नित्सदेह संकुल राज्यकों भा<sup>ति कित</sup> में भी खादर्शवादी लोगों का एक दल है जो हिन्दुस्तान को उर्थ के देवना घाहवा है। ये खादर्शवादी, हिन्दु देवने क्राने देववार्य, पत्ता मानते हैं, संख्या में बहुत थोडे हैं। जहां तक हिन्दुस्तान का सम्बन्ध है, समस्त ज्यावहारिक दृष्टियों से ब्रिटिश सरकार श्रीर श्रंग्रेज लोग एक ही विचार रखते हैं। संयुक्त राज्य के युद्ध-उद्देश्यों के सम्बन्ध में यह कह सकता हूं कि श्रमरीकी शासक-गुट संसार पर प्रभुत्व स्थापित करने का स्वप्न देखता है। यह शासक-गुट श्रीर इसका प्रतिनिधित्व करने वाला समुदाय खुल्लम-खुल्ला कहते हैं कि यह श्रमरीकी शताब्दि है। इस शासक-गुट में ऐसे उग्रवादी भी है जो ब्रिटेन को संयुक्त राज्य का ४६ वां राज्य भी कहते हैं।

महात्मा जी, मै श्रापको विश्वास दिलाता हूं कि मैने इस जोखम-भरे कार्य को प्रा करने के लिए रवाना होने से पहले दिन, सप्ताह श्रौर महीने इस प्रश्न के सब पहलुश्रों पर विचार करने मे विताए। श्रपने लोगों की सेवा श्रपनी योग्यता के श्रनुसार करने के वाट सुमे ऐसी कोई इच्छा नहीं हो सकती थी कि मै देश-दोही वन् या ऐसा काम करूं कि कोई सुभे देश-दोही कहना उचित समभे। .....में श्रपने देशवासियों की उदारता श्रीर गहरे प्रेम के कारण ही यह उद्यतम सम्मान पा सका हूं जिसे हिन्दुस्तान का कोई सार्वजनिक कार्यकर्ता प्राप्त कर सकता है। भैंने ऐसे पक्के श्रीर सच्चे साधियों का एक दल भी बनाया था जिनका मुक्तमें पूरा विश्वास था। एक जोग्रमभरी सोज में विदेशों को रवाना होकर में अपने जीवन और भविष्य को ही पाउरे में नहीं ढाल रहा था, बल्कि इससे भी छिधिक प्रपने दल के भविष्य को बिगाड रहा था। यदि मुक्ते तनिक भी आशा होती कि दिदेशों में कार्रवाई किये विना हम स्वतंत्रता ले सकते हैं तो में मदद-काल में हिन्दुस्तान से कभी न श्राता । यदि मुक्ते त्रपने जीवन में इस लटाई की भांति ऐसा कोई दूसरा श्रवसर मिलने की भी प्रामा होती जिसमें एम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते तो इसमें सन्देह है कि में प्राप्ते देश से यहां घाता । .....

श्रव सुके केवल एक प्रश्न का उत्तर देना रह जाता है जो हुरी

देशों के सम्बन्ध में है। क्या यह सम्भव हो सकता है कि वे मुने भोका दे देते ? मेरा विश्वास है कि सभी लोग यह स्वीकार करेंगे कि अपंत चतुर श्रीर चालाक राजनीतिज्ञ श्रंग्रेजों में मिलते हैं। जो श्रादमी अपंत समाम उम्र श्रंग्रेज राजनीतिज्ञों के साथ काम करता या उनमे लख्य रहा है, उसे संसार का कोई दूसरा राजनीतिज्ञ धोला नहीं दे सकता। यदि श्रंग्रेज राजनीतिज्ञ मुक्ते दरा या फुसला नहीं पाए हैं तो कोई दूसरा राजनीतिज्ञ हसमें सफल नहीं हो सकता। यदि विध्नि मरका जिसने मुक्ते दीर्घ काल तक कैंद रखा है, कष्ट दिये हैं श्रीर मेरे गरीर पर प्रहार किये हैं, मेरा साहस नहीं तोड़ सकी है तो कोई दूसरी ताक ऐसा करने का साहस नहीं कर सकती। मेंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे देश के श्रातम-सम्मान याहितों को तनिक भी श्रापार पहुंचे।

किसी समय जापान हमारे शत्रु का मित्र था। जब तक कंग्रेजें श्रीर जापान की मित्रता रही, तय तक में जापान नहीं गया था। जब तक दोनों देशों के बीच साधारण कूटनीतिक सम्बंध थे, तब तक नेने इस मूमि में प्रवेश नहीं किया। जब जापान ने श्रपने इतिहाम का महत्त्वपूर्ण कटम उठाया, बिटेन श्रीर श्रमरीका के विरन्द लटाई की घोषणा कर दी तब मैंने श्रपनी इच्छा से जापान जाने का निर्वय किया। श्रपने श्रनेक देशवासियों के समान मन् १६३७-३ में मेरी महानुम् चिन की राष्ट्रीय सरकार की श्रोर थी। श्रापको समरण होगा कि कर्षन के श्रप्यच के रूप में मैंने टिसम्बर १६३ में चीन देश को एक दिन्दरी टल भेजा था। .....

महातमा जी, दूसरों की खपेजा श्राप श्रिषक श्रद्धी तस्त से आहें हैं कि बादों को हिन्दुन्तान के लोग कितने सन्देह की रहि से देगें हैं। यदि जापान की नीति सन्देधी घोषगाएं महत्त बारे ही हों हैं। जापान का सेरे उपर कोई प्रभाव न पड़ा होगा। \*\*\*\* \*\*

महारमा जी, खाज में खापसे कुछ बात श्वपनी बाहार दिल मह

कार के सम्बन्ध में, जो हमने यहां बनाई है, कहना चाहूंगा। श्रस्थायी सरकार का उद्देश्य हिन्दुस्तान को सशस्त्र लड़ाई करके श्रंप्रेजी राज के जुए से मुक्त करना है। यदि हमारे शत्रु एक वार हिन्दुस्तान से निकल जायंगे श्रोर शांति एवं व्यवस्था स्थापित हो जायगी तो श्रस्थायी श्राजाद हिन्द सरकार का काम समाप्त हो जायेगा। हम श्रपने प्रयत्नों का, श्रपने कप्ट-सहन का श्रोर श्रपने बिलदान का पुरस्कार श्रपनी मातृ-भूमि को स्वतंत्रता को मानते है। हममें से कितने ही लोग देश के म्वतंत्र हो जाने पर राजनीतिक चेत्र से श्रवकाश प्रहण कर लेना पसंद करेंगे।

यदि संयोग से हमारे देश में रहने वाले देशवासी श्रपने प्रयत्नों से ही स्वतंत्र हो सकें या किसी संयोग से, विटिश सरकार श्रापके 'भारत छोडो' प्रस्ताव को स्वीकार कर सके श्रोर उसे कार्य-रूप दे सके तो हमसे श्रिधक प्रसन्नता श्रन्य किसी को न होगी। लेकिन हम इस मान्यता के श्राधार पर चल रहे हैं कि इसमें से कोई यात सम्भय नहीं है श्रोर यह कि सशस्त्र संघर्ष श्रानिवार्य है। "हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता की श्रांतिम लडाई श्रूक हो गई है। श्राजाद हिन्द फीज के संनिक श्रव वीरतापूर्वक हिन्दुस्तान की भूमि पर लड रहे हें श्रीर मय कष्टों एवं किंदिनाइयों के वावजूद वे धीरे-धीरे, किन्तु विना रके, यदते चले जा रहे हैं। यह सशस्त्र संघर्ष तब तक जारी रहेगा जय तक कि एक भी श्रंग्रेज हिन्दुस्तान की भूमि पर से नहीं निकल जाता श्रोर जय तक हमारा तिरंगा राष्ट्रीय मंडा नई दिल्ली में वायसराय भवन पर पहराने न लग जाय।

हमारे राष्ट्-पिता ! हिन्दुस्तान की खतंत्रता की इन लटाई में हम धापका धारीवीद और मंगल-कामना चाहते हैं।"

र इलाई १४

आज नेताजी ने हजारों दर्शनों के सामने मुनटमान करोटपिड श्री ह०—के महान् त्यान की घोषणा की। उन्होंने प्रपत् प्रानुपर, जायदाद श्रोर लगभग एक करोड रुपये हिन्दुस्तान के स्वतंत्रता मा को स्वतंत्रता की लडाई चलाने के लिए दान कर दिये हैं। नेना ने उन्हें 'सेवके हिन्द' पदक दिया। यह पदक पहली बार उन्हें। दिया गया है।

हिन्दुस्तान से जो खबरें श्रा रही हैं वे बहुत ही श्रामाप्र हैं लेकिन हमारे स्टाफ के श्रफसर श्राशा करते हैं कि शंग्रेज हिन्दुन्तान जाने से पहले लम्बा श्रीर कठिन युद्ध करेंगे। शंग्रेज श्रपने माला को बचाने के श्रंतिम प्रयत्न में निश्चय ही जान पर खेलकर नरेंगे हिन्दुस्तान के हाथ से निकल जाने पर बिटेन तीसरे दर्जे की मार्कि जायगा। वे इस दात को जानते हैं।

९० जुलाई '४

सुभाष बाबू ने एक सार्वजनिक समारोह में जोरदार भाषत दिन इसमें लगभग तीस हजार आदमी शामिल हुए थे। उन्होंने हर्न आन्दोलन की योजना इन शब्दों में बताई.—

"हम जानते हैं कि जब तक हिन्दुस्तान के भीतर की पंदेशों में पर वाहर से हमला नहीं किया जाता तब तक वह देश में हार्ति जो श्रान्दोलन को कुचलती ही रहेगी। इसीलिए शाजाद हिन्द की है हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता की लहाई में यह दूसरा मोर्चा गोला है। कि जब हिन्दुस्तान में श्रोर श्रागे वहेंगे श्रोर लोग धपनी शागों में कमें फीज को पीछे हटती हुई देगोंगे तो उनमें यह दिशान पेटा हो जाए कि श्रंभेजों का पतन निकट है। वे तभी धपने ऊपर जोगम लेंगे कि श्रंभेजों का पतन निकट है। वे तभी धपने ऊपर जोगम लेंगे के स्वतंत्र करने के लिए हमारी फीज में था मिलेंगे। का कि साय-साथ मिलकर श्रंभेजों का पीड़ा करेंगे श्रीर उनको हिन्दुना है भूमि से निकाल बाहर करेंगे।

मित्रो ! वे उल मूर्य ही शत्रु की शक्ति को दम मनन्ते हैं। हारें घराहान, फालादान, हारा ऐत्र, टिहिन देत्र, मीलाउन चीर हालान में शतु की पई दिस्स की मेना देखी है। टैमा बहुत पाने में हैं। सममते थे, उनका राशन श्रीर सामान हमारे राशन श्रीर सामान से श्रच्छे हे, क्योंकि वे हमारे लड़ने के लिए हिन्दुस्तान को लूटते रहे हैं। लेकिन हमने फिर भी उनको सब स्थानों में पीटा है। संसार में सभी जगह क्रांतिकारी सेनाश्रो को हमारी जैसी श्रवस्थाश्रो में लड़ना पड़ता है; लेकिन वे फिर भी श्रंत में विजयी होती हैं। उनको शराब, डिव्बों में वन्द सूत्रार के मांस श्रीर वैल के मांस से ताकत नहीं मिलती, बल्कि विश्वास, त्याग, वीरता श्रीर कप्ट-सहिष्णुता से मिलती है। श्राजाद हिन्द फौज को श्रत्यंत कठिन श्रीर कप्टपद श्रवस्थाश्रो में लड़ने की शिचा दी गई है। वह हिन्दुस्तान के जिन २८८० लाख हिन्दुस्तानियों की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही है, उनको कभी नही भुलायेगी।"

### नेताजी मोर्चे की श्रगली पंक्तियों में

१म फरवरी १२११ को नेताजी पहली और दूसरी दिवीयन।
फोंज को देखने के लिए मिनमाना आये। इनमें में पहली दिवीय
मिनमाना में थी और दूसरी क्योंक्यादांग और पोपा में। दम मन
पहली दिवीजन के अफ़सर और सैनिक विलक्त मस्तन्य हो रहे।
और दनमें से केवल २० प्रतिशत के पास हथियार थे। यह दिन्तः
स्पष्ट था कि बहुत काफी समय तक यह दिवीजन हटाई में मन।
ले सकेगी।

नेवाजी ने मुम्से कहा कि दूसरी दिवीनन ने गुरू फर्वरी में मीं की घोर कृच गुरू किया था। दुर्भाग्य से उसके सेनापति कर्नट कर्ने घरमद ऐन वक्त पर यसों से किये एक हमले में धापल हो गरे में इसलिए उन्होंने मुक्ते पोषा जाने घोर दूसरी दिवीनन या महाना घरने हाथ में लेने की घाजा दी।

मैंने श्रपनी पल्टन से, लिसदे साथ में इन्हाल की लड़ारें में इन्हों से हर से लेकर प्राप्तिर तक लड़ा या कीर जिस पर मुक्ते बहुत क्रिक्टर प्रविद्या हो। में नेताजी प्रीर उनके व्यक्तिगत हासले के साथ रिक्टर से मीपिटिला को घल पड़ा वहां से मुक्ते पीपा जारा था। २० वर्गा को प्राप्त राज हम लोग मीबिटिला से २० मील दिला में निवर पर्टी गोम से हिन्दु स्तारी गांव में जा पहुंचे चीर जिस मर यहां ही हों। जिस में गांव के हाता हो हो हमने किये कि हिम्मी मी होंगी

का सडक पर चलना श्रसम्भव हो गया श्रौर रात में भी मोटरों श्रौर लारियों को रोशनी के बिना ही श्रागे बढ़ना पडता था। क्योंकि उन्हें भय रहता था कि हवाई जहाज कही उन्हें देख न लें श्रौर उन पर गोले न गिरा दें।

जब हम इस गांव में श्राराम कर रहे थे, तभी हमे यह खबर मिली कि पकोकाऊ के पास न्यानगू श्रीर पगान में जिस मोर्चे पर चौथा रेजीमेन्ट (नेहरू बिगेड) लड़ रहा था, उसे शत्रु ने तोड दिया है। हमें खबर दी गई थी कि हमारे दस्तों के बहुत श्रादमी हताहत हुए हैं श्रीर श्रव शत्रु मीकटिला की श्रीर बढ रहा है।

नेताजी ने तुरंत मीकाटिला जाने श्रौर श्रागे बढ़ती हुई श्रॅंग्रेजी फौज ने हमारे मोर्चे मे जो दरार कर ली थी उसे भरने की कोशिश करने का निरचय किया। हम लोग २० फर्चरी १६४१ को शाम के वक्त मीकटिला मे श्रा पहुंचे। हमारे दल मे नेताजी का निजी श्रमला था; जिसमे एक जापानी मेजर दुभाषिये का काम करने के लिए श्रौर २० हथियारवन्द सैनिक उनके निजी श्रंग-रचक के रूप मे शामिल थे।

उस समय दर श्रसल मोर्चे पर हालत बहुत ही डावा-डोल थी। क्योंकसे में जोरदार लडाई हो रही थी। मांडले पर कटजा कर लिया गया था। श्रंग्रेजी फौज श्रपनी वस्तरी गाडियों वगैरा की पूरी ताकत के साथ मांडले से मीकिटिला होकर रंगून जाने वाली सडक पर दिल्ला की घोर बढ़ती जा रही थी। मांडले के श्रास-पास जो जापानी फौज लड रही थी, उसे श्रंग्रेजी टैंको श्रोर हवाई जहाजों ने श्रा द्याया था श्रोर निर्दयता के साथ समाप्त कर दिया था। जो वच गये थे वे मैंन्यों की घोर श्रोर शान राज्यों में पीछे को हट गए थे जिससे वे पहाड़ों में शरण ले सके। मीकिटिला के पश्चिम में श्रंग्रेजी फौज इरावदी नटी को कई जगह पार कर गई थी श्रोर मिनस्याम, पकोकाऊ, न्यानगृ श्रोर पनान में भारी लडाई हो रही थी। शत्रु मीकिटिला की श्रोर बटने की बोशिश कर रहा था, जो जापानियों के रेल श्रोर सदक के मार्गी का

सुख्य केन्द्र था। मीकटिला पर कब्ज़ा होते ही बर्मा के मोर्चे की मार्च जापानी फौज वेकार हो जाती। इसलिए मीकटिला में नेताबी इ ठहरना श्रनुपयुक्त समका गया। खास तौर से इसलिए, क्योंकि उन्हें बचाव का कोई उचित इन्तज़ाम न था श्रीर उसके लिए वहां कोई होड़ भी न थी।

हम सभी ने नेताजी से प्रार्थना की कि वे मोक्टिता से हट हों खोर पोपा जाने का विचार भी छोड़ दें जहां इस वक्त लटाई हो की थी। उन्होंने हमारी एक न सुनी, लेकिन श्रंत में मैंने उन्हें जैने हैंने इस बात के लिए सहमत कर लिया कि पहले में पोपा हो पाई छी श्रीर वहां की सैनिक स्थिति को देख लूं तथा उसके बाद में वहां में वापिस श्राकर उन्हें श्रपने साथ पौपा ले जाई। तब तक नेता दें कालाव चले जायं श्रीर वहां के श्राजाद हिन्द फोज के श्रहपनाल का निरीक्षण कर श्रायें।

नेता जी के सैनिक-सेकेटरी मेजर महवूव शहमद और में -१ की रिर फरवरी की रात को मीकटिला से रवाना हुए। उस समय जाते रात का वक्त था। नेता जी हमें रवाना करेंगे और लटाई की उम् योजना के सम्बंध में पूरी हिदायतें देने के लिए शापे जिम पर हमें चलना था। ऐसे नाहक वक्त में, जब सामान्य मनुष्यों को भी पह राज्य मालूम हो गया था कि वमा की लड़ाई रातम हो गई है जीर भी देगों को हार होने में केवल कुछ दिनों की हो देर हैं, तब भी नेता को इस वात का पूरा विश्वास था कि जीत हमारी ही होगी। ये वर्ण थे "यदि धुरी-देश हथियार भी दाल हैं, तब भी हमें प्रवन्ती महाई जारी रागनी खाहए। जब तक झंसेज हमारे देश से नहीं चारे हैं जारा रागनी खाहए। जब तक झंसेज हमारे देश से नहीं चारे हैं जारा रागनी खाहए। जब तक झंसेज हमारे देश से नहीं चारे हैं यो ना का हमारी लगाई न्याम नहीं हो सकती। उनकी सम्माण थी कि प्रतिजों को खागे नहीं बड़ने देना चाहिए धीर न अपने मोर्चे में प्राप्ते देना चाहिए मोर स सपने मोर्चे में प्राप्ते देना चाहिए सीर न अपने मोर्चे में प्राप्ते देना चाहिए सीर क अपने मोर्चे में प्राप्ते सामारे सामा

वीरता की एक ऐसी श्रमर कहानी श्रौर परम्परा पीछे छोड जायं कि श्रमली पीढ़ियां उन पर श्रमिमान कर सकें। उनको यह विश्वास करा दिया गया था कि उनकी इच्छा के श्रनुसार ही कार्य किया जायगा श्रौर जब तक श्राजाद हिन्द फीज का एक भी सैनिक जीवित है, तब तक हम श्रंग्रेजों को श्रपने मोचें पर श्रागे नहीं बढने देंगे। इसके बाद हम पोपा को रवाना हुए। क्यौकयादांग में हम २२ फरवरी १६४४ को ४ वजे प्रातः श्राकर लगे। हम चौथी रेजीमेट के कमांडर कर्नल ढिछन से मिले श्रौर उनको विस्तृत हिदायतें दीं। इसके बाद हम डिवीजन के प्रधान कार्यालय श्रौर कर्नल प्रेमकुमार सहगल द्वारा संचालित दूसरी पैदल पल्टन को देखने के लिए गये। मैने डिवीजन की कमान संभाल ली श्रौर बिगेड के कमांडरों को श्राज्ञा दे दी, उनको विभिन्न कार्य सोपे जिसकी पूरी विगनावाद में दी जाने को थी।

२१ फरवरी को महबूब श्रहमद श्रीर में मीकटिला लौट श्राये श्रीर पौपा-मोचें की हालत नेताजी को बता दी। मैंने उन्हें खोलकर कहा कि मोचें की हांवाडोल स्थिति के कारण श्रागे बदना उचित नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा खतरा है। यह वातचीत श्राधी रात के समय, जब चांदनी छिटकी हुई थी, एक खुले मैदान में हुई। हमें तोपों के धु'श्राधार गोलों श्रीर मशीनगनों की गोलियों की चनक दिखाई देती थी। स्थिति बहुत ज्यादा संगीन थी। श्रंभेजी टैंक किसी भी समय मीकटिला में धुस सकते थे श्रीर उस पर कब्जा कर सकते थे। साथ ही नेता जी भी वहां उनके हाय पड़ सकते थे। मेजर रावत, कर्नल महबूब श्रीर मैंने नेताजी से प्रार्थना की कि वे पांपा जाने का विचार त्याग हैं। ठीक उसी समय एक जापानी ध्यफसर भी श्रा गया। उसने खबर दी कि श्रंप्रेजी टैंकों श्रीर बखररी मोटरों का एक वहा कालम पिनाविन में धुस श्राया है श्रीर श्रव लोंगया की श्रोर वद रहा है, जो मीकटिल से लगनग ४० मील उत्तर-परिचम की श्रोर वद रहा है, जो मीकटिल से लगनग ४० मील उत्तर-परिचम की श्रोर है। उसने नेताजी से यह प्रार्थना की कि वे उसी राठ

को मोकटिला से चले जांय श्रौर वहां से दिल्ए में स्थित पिनमाना है पहुंच जाएं जहां श्राजाद हिन्द फौज की पहली डिगीयर रामु के श्रागे वढने पर उससे लढ़ने के लिए तैयार कैरी थी। उसने नेता जी को यह खबर भी दी कि शब तांजप श्रौर मीकाटिला के बीच में हमारी सेना विलकुल नहीं रही है। मैंने नेताजी को कहा कि वख्तरवन्द कालम के लिए ४०मील का फासटा रुप नहीं होता। उसे वह श्रधिक-से-श्रधिक दो घंटे मे तय कर सकता है। हमारे पास उसे रोकने के लिए फौज भी नहीं है। केवल २० घादिनी के पास, जो नेताजी के श्रंग-रत्तक थे, वन्दूकें थीं; इसलिए गणासन्द दस्ते का सुकावला किसी भी तरह नहीं किया जा सकता था। भैते नेवाजी से मीकटिला से चले जाने का बहुत श्रनुरोध किया, नैनि उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मेंने श्रधीर होकर श्रन्त में गा-"नेताजी, श्राप बहुत श्रधिक स्वार्थी है। श्राप श्रपनी वीरना हिना भर के लिए अपने प्राण संकट में डाल रहे हैं; लेकिन आपको इस प्रस्त श्रपने प्राण संकट में डालने का कोई श्रधिकार नहीं है। श्रपने जीतन पर घापका कोई घाधिकार नहीं है। यह तो हिन्दुस्तान की एक फीर्सी धरोहर है जिसकी रचा का भार हमें सोंपा गया है। मै यह इतनीहर कर लेना चाहता हूँ कि हिन्दुरतान की यह कीमती धरोहर इस हार जीयम में न पढ जाय। नेवाजी, श्राप रयाल तो कीलिए रि गीर श्रापको उद्य हो गया तो श्राजाट हिन्द्र कीत श्रीर हिन्दुम्ता है स्वनग्रता-श्रान्दोलन का तव क्या होगा ?"

दन्होंने मेरी ये वातें ठंडे दिल से सुनीं, क्योंकि ये जानी थे कि मैंने जो उन्न कहा है वह यही कहा है जो में अपने हट्य में अनुनी करता है जो में अपने हट्य में अनुनी करता है और उसने मूल में उनकी मुरणिनता के लिए मेरी की कि कि पिना है। उनके खोटों पर मुसकान टीए गई खीर उन्होंने में जिल्हा के गाहनवान, मुक्तमें तक करना स्पर्ध है। मैंने पोपा जाने का निकार कर जिला है है। मैंने पोपा जाने का निकार कर जिला है है। सेने पोपा जाने का निकार कर जिला है है। सेने पोपा जाने का निकार कर जिला है है।

चिन्तित होने की श्रावश्यकता नहीं है, क्यों कि में जानता हूं कि इंग्लैंड नेश्रभी वह वम नहीं बना पाया है जिससे सुभाषचन्द्र बोस मर सकता है।" उनकी यह श्राखिरी बात खास तौर से सच जान पड़ी, क्यों कि नेताजी का प्रत्यच्च जीवन मानो एक जादू था। उसी दिन दोपहर को नेताजी के स्थान पर ६० बी २४ एस. टाइप के हवाई जहाजों ने जोरदार बमवारी की। उन्होंने चारों श्रोर भारी बर्बादी की थी। यह समक में नहीं श्राता था कि नेताजी कैसे बच गये। उनको एक खरोच भी न श्राई थी।

हम सभी ने नेताजी को समकाया कि वे श्रागे न बढे, लेकिन इसमें कोई सफलता न मिली। उन्होने एक बार जो इरादा कर लिया था, उसे कोई वदल नहीं सकता था। फिर हम सभी को यह विश्वास था कि उनका पोमा जाना वहुत श्रधिक खतरनाक है। हम भयङ्कर श्रस-मंजस में थे। श्रंत मे नेताजी के सहायक मेजर रावत ने एक तरकीव सोची। उस समय रात के दो बजे होगे। यदि हम नेताजी को वहां से हटाने में दो घंटे की भी देर कर देते तो दिन हो जाता श्रीर उनकी रवानगी कम-से-कम उस दिन तो रुक ही जाती। श्रंत से रावत ने श्रपने देर-दार करने वाले हथकंडे शुरू किए। नेताजी रवाना होने के लिए उतावले हो रहे थे, लेकिन रावत ने एक महत्त्वपूर्ण चिट्टी को, जिसे तैयार करने की उन्होने श्राज्ञा दी थी, टाइप करने मे वहुत समय लगा दिया। रावत ने नेताजी के ड्राइवर को भी कह दिया था कि वह उनकी मोटर के एंजिन मे कोई खराबी पैदा कर दें। उसी रात को हमे जनरत्न कियानी श्रीर जापानी फौज के प्रधान सेनापति के जरूरी तार मिले जिनमे नेताजी से प्रार्थना की गई थी कि वे तुरन्त रंगून चले धायं। नेताजी बड़ी उतावली में थे धौर हर किसी पर विगड़ उठते थे। लेकिन रावत श्रोर उनका ड्राइवर श्रपनी शक्तिभर जितनी जल्टी हो सवती थी उतनी जल्दी करने का बहाना कर रहे थे। होते-हाते सुरह के १ यज गए। में जानता था कि हमने उन्हें कम-से-कम त्राज

तो रोक ही लिया है। इससे हमें सैनिक-स्थिति को समस्ते के निर हुछ अधिक समय मिल गया। साडे पांच वने हमने नेतानी से उन वात के लिए तैयार कर लिया कि वे समीप के गांव मे एक हंम कं क्तोंपड़ी में लेट जायं श्रोर थोड़ी देर सो लें। इस वीच में कार्त सम्पर्क-श्रकसर शत्रु-सेना की तात्कालिक हलचला की खार हैने लिए गया। वह भ्राठ वजे लौट भ्राया। उसने एक ही शत्रु का एक यांत्रिक दस्ता मीकटला से ६० मील उत्तर महतान श्रा गया है श्रोर उसने शिकटिला से मांडले श्रीर मीकटिला में न्ती। यादांग की सड़कें काट दी हैं। उसने हमें बताबा कि शब्द जाने दा की तैयारी कर रहा है श्रौर चुंकि मीकटिला चौर महलाईंग के बीव हमारी सेना नहीं है,इसलिए वह किसी भी चल मीकटिला ने महता उसने यह भी कहा कि हमने बहुत देर कर दी है और हमारी मीरि रंगून सटक की लाइन, जहां तक हम लौटना चाहते थे, दरारि काट दी गई है। हम वरी दुविधा में पढ गए। हमारे मामने होना रह गए थे-एक, इम जहां हैं वहां ही ठहरे रहे थार लटने-परने म जारं, क्योंकि हमारी फोज इतनी कम थी कि हमारे किए गाउँ श्रमति को रोक रखने की कोई प्राशा ही न रह गई थी। 'हुस्टे, र द्वारा मुख्य सटक के काट दिये जाने पर भी हम मीकटिला में निर जाने का प्रयत्न करें। नेताजी का सुकाव यह था कि हमें गर् की पी को तोड कर निकलने का प्रयत्न करना चाहिए झार यदि नमु हे मन पर इमें पीछे इटने से रोकने के लिए रकाउट गड़ी कर दी हाँ तो द प्रस्तु है कि हम वहां भ्रपने प्रारा दे हैं। वास्तव में यह निराप विण पूर्व था, क्योंकि सतक पर शत्रु हारा रकाउँ सही करने की सरकार का रयान छोट भी हैं, तब भी दिन में इस सहक पर पाना नार प्रामणा प्राणी ही था। उस सदक पर ह्याई हमड़े से रहा करें है योग्य कोई साधय-स्थान न मा चौर साकान में रापु के बहुत में नर्पाई

-हाज सदा चक्कर लगाते रहते थे। कुछ भी हो, नेताजी ने निर्णय कर -ह्या था श्रौर हमे उस पर चलना था।

🔻 १० मिनट के भीतर हम तैयार हो गए। उस समय हमारे पास , त्रल एक मोटर थी जिसे हम तुरन्त काम में ला सकते थे श्रौर उसमे ्रार श्रादमी वैठ सकते थे। वे चार श्रादमी कौन-कौन हो, यह चुनाव ृते नेता जी पर छोड दिया। मैं क्या करता, यह निर्णय करना मेरे ्राए कड़िन था। एक च्रोर सेरी सेना थी जो पोपा च्रौर क्यौकयादांग ्र भारी कठिनाइयों में बहुत ही वीरता पूर्वक लड रही थी। वह वहां ्री प्रतीचा में थी घौर सडक बन्द होने के वावजूद मेरी यह तीव ुच्छा थी कि सडक की रुकावट का चक्कर काटकर भी मै श्रपनी पोपा ्रो फीज के पास पहुंच जाऊं। दूसरी श्रोर श्रपने नेताजो के प्रति सेरी ्राजी वफादारी श्रीर मेरा कर्त्तव्य था। उनके जीवन को भारी जीखम ा। उस समय में उन्हें कैसे छोड सकता था। मैं स्वयं इन दो विरोधी र्जिंगों में से चुनाव नहीं कर सकता था, इसलिए मैने इसका निर्णय ी नेताजी पर छोड दिया। नेताजी ने निश्चय किया कि उनका ाषानी सम्पर्क-श्रफसर श्रीर उनका निजी डाक्टर कर्नल राजू उनके ाप जायंगे। एक श्रादमी की जगह खाली रही। नेता जी का कहना कि सम्भवतः उन्हें भी लडकर श्रपना मार्ग बनाना पडेगा। इस-्रीय यह आवश्यक था कि उनके साथ जो भी आदमी जायं वे ऐसे जो लटते हुए निकल सकें। श्रंत मे नेताजी मेरी श्रोर मुडे श्रोर ीते—"त्राप मेरे साथ चलिए।" मैंने उनका निर्णय स्वीकार कर त्या श्रीर मोटर को दस्ती बमों श्रीर कारत्सों से भर लिया। हम जिमव कर रहे थे कि यहां से निकलने का श्रवसर बहुत ही कम है। किन हम सभी इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार थे। म में किसी ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे क्या मोद रहे हैं; हिएस प्री तरह जानते थे। सभी प्रसन्न-चित्त थे। एक वात निश्चित (।। वह यह कि रात्रु हमें जीवित कदापि न पकट सकेगा। हम जब

गन रही थी । राजू के पास दो दस्ती दम तैयार रहे थे। प्रस्पर्क-श्रफसर के पास दूसरी टामी-गन थी जीर नेरे राप के भरी हुई बेन-गन थी। हम प्रत्येक इस गोलियां चलाने के जिस के बेठे थे। जापानी श्रफसर मोटर के तस्ते पर खड़ा था जिसमें प्रस्ति कि कहीं शत्रु के हवाई जहाज तो [नही बा रहे हैं। गर्र के पास बैठा यह देख रहा था कि सड़क कहीं रनी हुए में की नेताजी और में पीड़े बेठे हुए सडक के दोनों घोर की सामें के प्रस्ति और में पीड़े बेठे हुए सडक के दोनों घोर की सम्में के

रहे थे ताकि उधर से ब्राहमए होने पर राह्न को देख महें।

मोटर मे बैठे और रवाना हुए तो नेताजी के पैरों पर भर्त हुं न

हम पहले एक होटे हिन्दुस्तानी गांव 'इन्हो' में पहुँचा लें थे जो मीकार्टला से लगभग २० मील दूर दृष्टिए में था। हम लें पर लगभग ४० मिनट तक चल चुके थे, लेकिन किर भी हमें हुई कोई हवाई जहाज दिखाई नहीं दिया और न कहीं महत हो हा मिली। यह एक चमत्कार हो था। हम इन्हों गांव में मुगड़ि हैं गए और दिन का बाकी हिस्सा हमने वहां ही दिनाने का निर्दर्श ज्यों ही हम गांव में पहुँचे, अंब्रेजी लटाक हवाई रहा हर हैं। र चलाते जाते है तो मनुष्यों के शरीरों को भयंकर रूप से मांस का गिथडा बना देते हैं।

इस समय इन्दो गांव मीकाटिला के समीप के बाकी इलाके की गांति ही जासूसो श्रौर शत्रु के एजेंटो से भरा हुश्रा था। इसलिए मैंने ताजी से प्रार्थना की कि वे गांव से हट जायं श्रौर जंगल में चर्ले। हिले हम गांव के पास एक विना पत्तों की काड़ी मे जाकर छिपे, लेकिन म जल्दी ही देख लिये गए। एक बहुत ही संदिग्ध-सा व्यक्ति हमारे विश्राम-स्थान पर श्राया श्रीर श्रच्छी तरह से उस स्थान को देखने के ाद चला गया। मैंने नेताजी को कहा कि मुभे इस व्यक्ति पर श्रंग्रेजों ा जासूस होने का सन्देह है इसलिए हमे अपना स्थान बदल देना ाहिए। नेताजी इससे सहमत हो गए तब मैं उनको गांव से लगभग क मील दूर एक वने जंगल में ले गया। ज्यो ही हम श्रपने नये स्थान र पंहुंचे, त्यों ही दो श्रंग्रेजी हवाई जहाज श्रा गए श्रौर उसी विना पत्तों ी काडी के अपर जिसमें नेताजी छिपे हुए थे,वहुत नीचे उडने लगे। मैंने ताजी को उन हवाई जहाजो को दिखाया और विनोद में कहा— (नेताजी, ये श्रापकी तलाश में हैं।" जिस बर्मी ने हमें माडी में देख रिया था, वह श्राखिर श्रंयोजो का जासूस ही निकला। हमने वह दिन गल में ही विताया। हमें तव वडी भूख लगी थी; इसलिए में पाम 🗸 एक खेत में जाकर होले ले श्राया। नेताजी ने वह दिन उन्हीं को वाकर निकाला।

उस दिन हमारे पास शत्रु के कई हवाई जहाज आए. लेकिन माग्य से उनमें से कोई भी हमें न देख सका। शत्रु की तोपों के शिला से और हवाई हमले से बचाव करने के लिए मावधानी के रूप में ने नेताजी के लिए एक छोटी-सी खाई खोद ली थी। एक वार श्रु के हुए हवाई जहाज आ गए और जहां हम हिंपे हुए थे वहां पेडों के अवाई पर यहुत नोचे उहने लगे। हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि या तो किंगे एमको देख लिया है या उनको अंग्रेजी जामूसों ने चेना दिया

है कि हम वहां मौजूद हैं। हम दोनों उसी खाई में दिए गए। पर मैंने नेताजी की गर्दन से मुश्किल से एक इंच की दूरी पर एक द वड़ा काला विच्छू चलता हुन्ना देखा। नेताजी ने भी उसे देग नि लेकिन इस भय से कि कही शत्रु के हवाई जहाजों को हमारा पना न जाय, हमने वहां से हिलने का भी साहस नहीं किया। एक पा मिनट के वाद शत्रु के हवाई जहाज दूसरे तरु-समूह को देगने पर्व इम उनको दिखाई नहीं दिये थे। उसके वाद हमने विच्छू को मार्ति

सार्यकाल को सूर्य के छिपते ही नेताजी ने सुके फिर गुणा कहा कि वे फिर मीकटिला वापिस जाना चाहते हैं। चूं कि वाणि हिन्द फौज के कुछ सैनिक श्रभी तक वाकी थे, इसिलए वे उन्हें से निकालने की व्यवस्था किये विना पीछे हटना नहीं चाहते थे। में वे मिनमाना जाने के लिए तैयार हो गए श्रोर में मीकटिला में गया। में वहां २६ फरवरी की रात को ५० बजे पहुंचा। हुके हरें भारी लडाई होती हुई मिली। मीकटिला में जापानियों का एक पर्वा भारी लाखा, जिसमें ५०००के लगभग रोगी थे। यह इतनी तेजी में का ये का कि जापानियों को उनको हटाने का श्रवसर नहीं मिला। हमें उन्होंने एक प्रकसर को संरचक वल के साथ वहा हों। हमें श्रीर श्राटेश दे टिया कि जो लोग चल न सकें, उनको मी ही श्रीर श्रीर श्राटेश दे टिया कि जो लोग चल न सकें, उनको मी ही ही जाय। यह श्राटेश पूरा कर दिया गया।

मेने मीकटिला से श्वाजाट हिन्द फीज का सब सामान है। सब श्वादमी हटा लिये श्वीर मिनमाना लीट श्वाया, दणां नेता है प्रतिश्वा वरते हुए मिले। में उनसे १ मार्च १ म्४ मां विकास है मानूम हुश्वा कि शत्रु के मिनमाना में श्वा पहुंचने की श्वारणी है कि गति है कि योजना थना रही थी। उस समय शत्रु के मेजी ने महा कि श्वीर नीम् की त्योर पहुंचे की यहन सरमाणना थी। हे ले से जिला यह थी कि श्वाजाद हिन्द पीज के पत्री शिला है की सीचित्र याही यथे है उनमें से एक 'एइस' हम्ला मेवार कि ही ता

इस सेना को लेकर वे मिनमाना से कुछ मील उत्तर में एक वचाव मोर्चा बनाना चाहते थे। उन्होंने मुफे कहा कि वे मिनमाना में ठहरने श्रीर श्रंग्रेजों के विरुद्ध श्रन्तिम लडाई लडने का निश्चय कर चुके हैं। बीमार सैनिकों के सम्बन्ध में उन्होंने श्राज्ञा निकाल दी थी कि वे १० मील पीछे की श्रोर बनाये गए एक दूसरे शिविर में हटा दिये जायं। यदि श्रंग्रेज 'एक्स' दस्ते की रच्चा-पंक्ति को भी तोड डाले तो वे खुद श्रात्म-समर्पण कर दे। 'एक्स'दस्ते को उन्होंने यह श्राज्ञा दी थी कि जब तक एक भी सैनिक जीवित बचे, तब नक वे लडाई जारी रखे।

'एक्स' रेजीमेट के सेनापति कर्नल ठाक़रसिंह बनाये गए थे। वे वहुत ही साहसी सेनापति थे श्रीर मिएपुर की लडाई में मुक्से दूसरे स्थान पर थे । पहली डिवीजन के वाकी सैनिको श्रौर श्रफसरों को कर्नल श्रार० एम० श्ररशाद की कमान में रखा गया था। नेताजी ने बढे श्रफसरों की एक कान्फ्रोस की श्रौर उनको श्राज्ञायें देनी शुरू की। जब वे यह कार्य कर चुके, तो मैने उनको विश्वास दिलाया कि उनकी इच्छात्रों के त्रानुसार ही कार्य किया जायगा। लेकिन उनका मिनमाना में ठहरना श्रीर इस लड़ाई को श्रपनी श्राखिरी लढाई वनाना श्रावश्यक नहीं है। हम सभी ने उनसे प्रार्थना की कि वे रंगून लौट जायं श्रोर वहां से ही श्राजाद हिन्द फोज के पहले, दूसरे श्रौर तीसरे डिवीजनो के सैनिको का नियन्त्रण करे श्रौर उनकी कमान संभाले। हमने नेता जी को यह विश्वास भी दिलाया कि सम्भवतः शत्रु श्रभी मीकटिला में श्रपनी स्थिति को मजवृत करेगा श्रौर तय धागे वहेगा। इसमे उसको कटाचित् एक पखवाहा लग जापना। नेताजी ने स्थिति का श्रध्ययन करने के बाद यह वात मान ली श्रीर सुभे रंगृत जाने एवं वहां से प्रोम-येनांग्वीन, क्योकवाटांग होकर पोपा जाने की प्राज्ञा दी। यह मार्ग घ्रभी तक खुला था घाँर नेवाजी की सुरिंदित रूप से रंगृन पहुचाने के बाद अपने हिंदीजन में जा मिहाना मेरे लिए सम्भव था।

हम जब रंगून में श्राए, तब हमे सूचना मिली कि दूसरे दिशांग के चार बड़े श्रफसर पोपा से भाग कर श्रंत्रोजों की श्रोर जा निते हैं। इससे नेताजी को चिन्ता हो गई। उन्होंने सुके शाधी रात के मन्द बुलाया थ्रौर कहा कि स्टाफ के इन श्रफसरों की इस करत्त में वे श्रत्यन्त लिजित हैं। उन्होंने कहा कि लडाई का रुख बदल जाने का श्रीर कुछ जगह श्रंत्रों को जीत होने से कुछ श्रफसरों की दिनार ट्रट गई, यह वे अनुभव करते हैं। उन्होंने श्रपने स्टाफ के धरमते के जुनाव में मुक्ते पूरी स्वतन्त्रता दी श्रौर उसके पृवज में मने उनको पर श्रारवासन दिया कि भविष्य में श्रय कोई सैनिक या श्रक्षमर मेना के छोड कर न भागेगा। मैंने श्रपने चारों श्रोर निगाह ढाली शाँर प्रदीने श्रच्छे श्रफसर श्रपने स्टाफ में चुने । वे ये थे—मेजर रामस्यरूप, मेरा मेहरदास, मेजर श्रजाइयसिंह श्रौर मेजर यी० एस० रायत । हम अमा १६४१ को रंगून को रवाना हुए। उससे पहले में स्टाल के सब पर सरों को नेताजी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके पास से गणा। हमने उनके साथ भोजन किया श्रोर भोजन के याद उन्होंने हमने बा<sup>र</sup> कीं । उन्होंने कहा— "में जानता हैं कि हम वर्मा की लटाई हार हा हैं लेकिन इससे हमें किसी भी प्रकार निराश न होना चाहिए। हमें श्रपति देश का सम्मान कायम स्वति के लिए लढाई जारी स्वति है। प्राज्ञाद हिन्द फीज के इतिहास में इस परयन्त नात्क घरी में पार<sup>के</sup> लटाई का नियंत्रम् संभालने के लिए कहा गया है। यह धार्म विकेष श्रिधिकार दिया गया है। इस पर श्रापको गर्व हो सरण है। पर याजार हिन्द भीत की इज्जत धापके हाथों में है। सुने विभागी ति शावको जो कार्य मीपा गया है, शाप उसके योग्य सिट होंगे।" उच हर् बादी बैटक की सीहियाँ पर दरसे विदा तो मो उनकी जाती में हैं भग पाए ! नदाचित्र वे यह प्रमुख पस्ते थे हि हम एक प्राप्त जे तम मरा गाम परने ता हो है चीर सरमात हम नाम नि है निरु मर्देश ।

श्रपने स्टाफ़ के सब श्रफसरों की श्रोर से मैंने नेताजी से कहा कि हम लोगों का पूरा विश्वास करें। हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि हम सब परिस्थितियों में हिन्दुस्तान के सम्मान की रत्ता करेंगे। हम गोपा में १२ मार्च १६४४ को श्रा पहुंचे।

## दूसरे डिवीजन की रचना और उसके कार्य

दूसरा डिवीजन दिसम्बर १६४१ में सिंगापुर मे बनाया गया था श्रौर कर्नल एस०एन०भगत उसके कमांडर नियुक्त किये गए थे। शुरू में इसमें पुरानी मैदानी फौज थी, श्रर्थात्—

पहली पैदल पल्टन ।
भारी तोपची पल्टन ।
लडाकू बख्तरबंद मोटर पल्टन ।
डिबीजन की संकेत-सेना ।
डिबीजन के इंजीनियर ।

उसमें शामिल थे। दूसरे डिवीजन के दस्तों के पास पहले डिवी-जन की श्रपेत्ता श्रधिक भारी हथियार थे। पहला डिवीजन मुख्यतः छापामार लडाई के लिए बनाया गया था श्रौर दूसरा डिवीजन मैदानी लडाई में भाग लेने के लिए। पैदल दस्तों के पास भारी तोपें, टैंक-तोटक तोपे श्रौर वन्दुके एवं भारी मशीनगर्ने थीं।

शुरू में यह ख्याल किया गया था कि इस्फाल, के श्रास-पास के पहाडी इलाके में छापामार पलटन की कार्रवाई श्रावश्यक है श्रोर इस्णाल पर कटज़ा करने श्रोर हिन्दुस्तान के मैदानों में लडाई पहुंच जाने के बाद भारी हथियारों से लैस दूसरे डिवीजन को लडाई में उतार दिया जायगा।

धप्रैल १६४४ में यह डिवीजन इपोह पहुंच गया ध्रोर 'पांचवें छापामार दस्ते' के नाम से एक नया रेजीनेंट बनाया गया ध्रार उसे दूसरे डिवीजन के साथ संयुक्त कर दिया गया। इस रेजीनेंट के मेना- पित कर्नल रोडरीग्स थे। कुछ समय के कडे शिलए के बाद इन डिबीजन के दस्ते मोर्चे पर चले गए। जुलाई १६४४ में डिबीनन के जनरल सदर सुकाम इपोह से हटा लिया गया और नवस्वर १६४४ के श्रारम्भ में वह रंगृन ले श्राया गया। इपोह से डिबीजन मर्स सुकाम हटाने से पहले नेताजी ने यह श्रनुभव किया कि छुछ पान-रिक कठिनाइयों के कारण दूसरे डिबीजन के सेनापित को यदल दिना जाय। उन्होंने कर्नल श्रजीज श्रहमद को, जो वर्मा में नेहरू निगेड के कमांडर थे, मलाया बुलाया श्रीर विगेड का कमांडर नियुक्त कर दिना।

## डियीजन रंगृन में केन्द्रित

मई १६४४ में पहले पेदल रेजीमेंट लेफिटनेंट कर्नल एम० एम० हुसेन की कमान में जितरा से वर्मा की खाना हुणा। यह उमी रामें से शाया जिससे पहले डिवीजन के उस्से शाए थे। उन ममद नेतु के हवाई जहाज श्रीर पनडुव्वियां बहुत जोर पकड़ गए थे। ये रेली, पूर्वों श्रीर मार्ग की फीजी द्वाविवयों पर लगातार वम गिरा रहे थे दिनमें मोचे की श्राली पंक्ति को महायता न पहुंचा मके। ग्लामी (दिग्री-रिया पोट्न्ट) में मरगुई तक की समुद्री यात्रा गाम तौर पर में गाम नाक हो गई थी। शत्रु के वम-वर्षक श्रीर पनदुव्वियां उन पर लगान तार कटा पहरा दे रहे थे। उन्होंने में टानी नौपी, टेंट-नोंग्क नौपी श्रीर मशीनगनों से भरा हुला पहले पेटल रेजीमेन्ट का जहान लागी सारकर गुया हिया या। इसका ननीजा यह हुला कि उप परण पेटल रेजीमेन्ट रंगून में पहुँची तो उनके पास देवल पन्हों और इसकी मगीनगनें रह गई थीं। परिस्ताम राज्य फिर इस हियातों में हिन्दी मगीनगनें रह गई थीं। परिस्ताम राज्य फिर इस हियातों में रीम क्रिये दिना या लागी थड़ने के विचयन पर्योग्य था।

हमारी कीत की थाउँ हैंड (रनाम) से रम्न गए की याम किय बाग वेडत ही। तम करनी पदी थी। हिमसे पहले कियोर की रही पहले में लगभग कार माम राग गए। भे। दिवीजन का सदर मुकाम श्रीर पांचवां छापामार रेजीमेंट इपोह से जुलाई १६४४ में रवाना हुश्रा था। दिसम्बर १६४४ के श्रंत तक दूसरा दिवीजन रंगृन में छावनी ढाले पढा था। लगभग उसी समय छापामार रेजीमेट (नेहरू ब्रिगेड), जो पहले दिवीजन का हिस्सा था, दूसरे दिवीजन में मिला दिया गया था। यह ब्रिगेड कर्नल श्रजीज-श्रहमद की कमान में मई १६४४ में मांडले से श्राया था श्रीर कर्नल श्रजीज श्रहमद का तवादला मलाया को कर देने पर कर्नल श्ररशाद इसके कमांडर बनाये गए थे। पीछे मेजर ए० के० राना इसके कमाडर बनाए गए श्रीर बाद में उनकी जगह मेजर महबूब श्रहमद नियुक्त किये गए। इस ब्रिगेड ने पहले दिवीजन को कालेवा से निकालकर मांडले लाने में बहुत श्रद्धा काम किया।

> लड़ाई में दूपरे डिवीजन का कार्य चौथा छापामार रेजीमेंट ( नेहरू विगेड )

श्रक्त्वर १६४४ के श्रारम्भ में नेहरू ब्रिगेड मेजर महब्ब श्रहमद् की कमान में इरावदीघाटी में मिग्यान में बदल दिया गया। वहां उसे श्रंग्रेजी फीज को,जो उस मोर्चें पर इरावदी नदी को पार कर रही थी,रोकने के लिए रज्ञा-पंत्ति बनानी थो। कुछ दिन वाद मेजर जी०एस०डिल्लन ने इस दस्ते की कमान मेजर महब्ब श्रहमद से लेली जो तब रंगन में नेताजी के फोजी सेक्रेटरी नियुक्त कर दिये गए थे।

इस दस्ते मे बहुत कम सैनिक थे श्रौर उसके पास सामान भी बहुत थोडा था। उसके पास केवल बन्दूके, हल्की मुख्यतः लेविस गने श्रौर बेनगने थी। इस दस्ते मे तामिल लोग बहुत वडी संस्या मे थे। उनको मलाया मे भर्ती श्रौर शिचित किया गया था मिग्यान मे काम शुरू कर दिया गया श्रौर श्रंग्रेजी हवाई जहाजो द्वारा लगातार हमले किये जाने पर भी दस्ते ने श्रच्छी प्रगति की। दिसम्बर १६४४. में हमारे वस्तों को शत्रु की यम-वर्षा के कारत बहुत हानि उहानी पड़ों। उसके बहुत से धादमी हताहत हो गये।

जनवरी १६४१ के अंत में मेजर टिल्लन को रायु की हलवनों के सम्पन्ध में ये खबरें मिलीं. "( श्र )—एक अंत्रेजी डिवीजन मनाण के पाम इरावदी को पार कर गया है। ( व ) एक दूमरा श्रंथेजी डिवीजन सैगोन में श्रा गया है शौर मिनव पौर उसके साम-पाम दूसरे स्थानों में पुल-चौकियां बना लो गई हैं। और (म) एक डिवीजन कालेम्यों से गांगाव घाटी में होकर कान—गांगाव जिलिन-मौंद सडक पर शांगे को दट रहा है गौर मकोजाऊ के शाम-शाम पुष्प गया है। न्यानग चौर पगान के शास-पाम दरावटी के पान पुल-चौकिया बना है। न्यानग चौर पगान के शास-पाम दरावटी के पान पुल-चौकिया बना है। के लिए मौंका देख रहा है।

२६ जनदरी को मेजर हिहान को यह धाना मिली—"वीपा छापामार रेजीमेन्ट नुस्त न्यानम् चीर पमान को स्वाना होगा चीर दन स्थानों में मन्नु को नदी पार करने से रोदेगा। उसने पीछे बूसरी महा-यक भेना प्रजीकाज-निलिन सहक पर गरत लगाने के लिए प्रशेष्ट्र भेगी जायगी। यह दस्ता २० जनवरी तक प्रपत्ती जगह पहुंच जाहा चाहिए।"

तैसा एस छाता से प्रतह है, यह रश्यान विद्या गया था वि रेग्य िय हा हस्सा प्रथमी रखा-पंति २० इम्प्रों सह र्गयार पर हैंगा है जि इस पाला की प्रतिनिधि प्रास्त्र से हम्मों २४ इम्प्रों के सिर्मा । यह प्रास्त्रीय प्रश्चित्रहार की प्रमानी की भेगर स्थापी का मार्गिया । तैरिन प्रयमा भ्यान्य स्थाप है के पर भी मेल दिला ने पर हार्य गुरून प्रथमें हार्थों के विद्या । इस्तें पास कीई प्राणायी स्वारूत प्रयोग सीहर्ने प्राणि रहीं की स्थार विभेद की प्राणे प्रशों के विद्या कि साल प्रयोग क्या करना था । ये क्यार्थ के प्राणे हमीं की सिराम के साल प्रयोग कर करना था । ये क्यार्थ के प्राणे हमीं की उन्होंने मार्ग में सुना कि श्रंग्रेज इरावदी को पार कर चुके हैं लेकिन इसके वावजूद वे श्रागे ही बढते गये। वहां श्राकर उन्हें मालूम हुश्रा कि यद्यपि शत्रु के गश्ती दस्ते पकोकाऊ पहुंच गये हैं, फिर भी उन्होंने श्रमी इरावदी पार नहीं की हैं। मेजर ढिछन ने उस चेत्र की भली-भांति जांच की श्रोर उसे एक पलटन को सौप दिया। उन्होंने न्यानगू के चेत्र को ७ वी पलटन को सौपा। दूसरी कमान लैफ्टिनेट हरीराम के हाथ में थी। पगान का चेत्र नवी पलटन को दिया गया था। जिसके कमांडर लैफ्टिनेट चन्द्रभान थे। श्राठवीं पलटन पीछे की श्रोर कुछ मील दूर एक गांव में रखी गई थी श्रीर वह रचित फीज थी।

पकोकाऊ के चेत्र में शत्रु से सम्पर्क करने के लिए लडाक् गरती दस्ते इरावदी के पार भेज दिये गए थे। इस बीच में ब्रिगेड का मुख्य भाग, जिसका संचालन मेजर जागीरसिंह कर रहे थे, प्र फरवरी १६४६ के करीब श्रपनी जगह पहुंचने लग गया था श्रोर उसने खाइयां खोटना श्रुक्त कर दिया था। हमारी फौज मुश्किल से एक दिन मोचें में रही कि शत्रु के हमले तेज हो गए। हमने नदी के पार जो गरती दस्ते भेजे थे, वे पीछे हटा दिये गए श्रोर ६। १० फरवरी की रात को एक श्रंप्रेजी गरती दल इरावदी को पार करके हमारे चेत्र में श्रागया। उसके सैनिक या तो मार डाले गए या पकड लिये गए।

इस वीच में नदी के उस पार एक पूरा श्रंशेजी डिवीजन, शायद ७ वां हिन्दुस्तानी डिवीजन, श्रा पहुंचा था। उसने श्रपनी भारी तोपें वहां पंक्तियों में लगा दी थी जो हमारे सैनिकों को टिखाई देवी थीं। हमारे सैनिकों के पास केवल बन्दूके. हल्की यांत्रिक बन्दूकें श्रोर बुद्ध समोली मशीनगनें थी।

१० फरवरी को सुबह के बक्त, शत्रु ने हमारे मोचों पर वडे जोर से गोला बारी शुरू की। रात को उन्होंने विस्तृत मोचें पर नर्टा पार करने का प्रयत्न किया, लेकिन वे पीछे हटा टिये गए। उन्हें मार्रा हानि उठानी पढी। धगले तीन दिनों में उन्होंने कई बार नर्टा को पार करने क्योंक यादांग श्रौर पोपा में थे, देखने के लिए मीकटिला से भेग।

२३ फरवरी को पोपा में रेजीमेण्ट के कमांडरों की एक कार्य हुई। इसमें मैंने छांग्रेजी फौज को इरावदों के पार हटाने के चंहि उद्देश्य से नीचे लिखे छानुसार काम के बारे में छाजाएं निकालीं।

1—इसरा पेंडल रेजीमेंट कर्नल प्रेमहमार सहगल की कमान पोपा में एक मजबूत श्रष्टा बनाने श्रीर श्राक्रमण के लिए वैयागे का बाला था।

२—चौथे रेजीमेंट को ताँगजीन के पास क्योंक याटांग-पानग् सर पर शत्र के विरुद्ध छापामार लडाई करने की खाजा टो गई थी।

चौथे छापा मार रेजीमेंट ने भारी हानि उठाने के याउन्द हान कार्य को उत्पाह के साथ शुरू किया उसने जोरटार छापामार तार शुरू कर दी और शत्रु को इस मार्ग से क्योंक यादांग की चौर दे से रोक दिया।

२७ फर्यरी को शत्रु की एक यांत्रिक गरती टुकरी टैंको की महार लेकन क्योंक यादांग की श्रोर यदी। पीजू में उसे हमारी गरती टुकराव सामना पड़ा। हमारे सैनिकों के पास केवल यन्त्र्कें थीं। उन्होंने द जानते हुए भी कि उनकी गोलियों का कोई श्रमगृन होगा, गत्रु के देंव पर गोलियां चलाई। उन्हें देखकर श्राष्ट्रचयं हुशा। कि गोलिया पर्म जाने पर शत्रु के टैंकों ने श्रपना मुंह यदल दिया और ह

लगातार थीर तेज कार्रवाई करके हमारे हेम्लों ने शयु की पीकिं को पीढ़े हटा टिया थीर मार्च के शुरू होने तक वे ज्यानग् पन के सड़क से केनल = मील दूर रह गये थे।

15 मार्च को मेजर दिल्वन ने वॉगजोन पर, उहां उप मनद रें शब्द ने मेना लेकर श्रिप्तिर जमा निया था, हमना किया, श्रें का हमारा हमना होने में पहले ही यह उस उमह की मार्ची के गया था।



कर्नल जी.। एस. ढिल्लन





कर्नल ग्राई ज क्यानी













१६ मार्च को कप्तान खान मुहम्मद को सादे गांव के पास एक पहाडी पर हमला करने की श्राज्ञा दी गई। इस पहाडी पर शत्रु ने श्रनुमानतः कम-से-कम एक पलटन लेकर श्रव्छी पावन्दी कर ली थी। एक रात होशियारी के साथ श्रपनी दुकड़ी को लेकर खान मुहम्मद उस पहाडी के नीचे वहने वाली नदी के भंडारे में पहुंच गए। पहाड़ी सीधी खडी हुई श्रोर पथरीली थी; इसलिए इन्होने श्रपने सब कमजोर श्रोर नंगे पैर सिपाहियों को पहाड़ी के नीचे ही छोड़ दिया जिससे वे हमले के वाद उनके लिए मार्ग खुला रख सकें। ऐसे सैनिक बहुत थे जिनके पैरों में जूते नहीं थे। फिर भी वे अपने सब कर्तन्यों का पालन करते थे। वस्तुतः कपडों, दवात्रो श्रीर भोजन की कमी से उनकी राशु-विरोधी कार्रवाइयो मे कभी बाधा नहीं त्राई। खान मुहम्मद की दुकड़ी यथा सम्भव कम-से कम श्राहट किये पहाडी पर चढी; लेकिन पत्थरों के गिरने का भव्द होने से जल्दी ही शत्रु को यह पता चल गया कि पहाडी पर कोई चढ़ रहे हैं। उन्होंने दोनों श्रोर से जोरदार गोलायारी शुरू कर-दी। हमारे सैनिक इससे रुकने वाले न थे। वे श्रागे वढते गए श्रीर रात्रु की चौकी के विलकुल समीप श्रा गये। शत्रु के सैनिकों ने प्रनुभव कर लिया कि वे नष्ट हो जायंगे। उन्होंने तुरंत खतरे का संकेत देकर ्सुक मांगी। कप्तान खान मुहस्मद की टुकडी ने तब श्रपनी यन्तृयाँ में संगीनें चडालीं श्रीर शत्रु की पंक्तियों पर हमला किया। यटी भयंकर दरत-यदस्त लढाई हुई। इस बीच में शत्रु को कुमुक मित गई। उसने ४०० सैनिक थे। जिन्होंने तुरंत सादे पहाडी पर प्रन्यात्रमण कर दिया श्रीर चौकी पर हमला करने वाली कप्तान खान मुहम्मद की दुवटी को घेर लिया। हमारे सैनिक शत्रु की दो गोलियों के बीच में आ गए। वे मुद्द पढे थार इस प्रत्याक्रमण का जोरदार मुनादला करने हुए पाछ को हटने लगे। उन्होंने 'चलो दिल्ली' 'नेवाजों की उन' के नारे लगाते हुए भारी हमला किया। क्प्तान खान सहस्मार ई: जो पोट़ी-सी सेना वाषिसी का रास्ता खुला रखने के लिए नार्ट में पीड़े

रह गई थी, कावू में न रह सकी। उसने भी भारत माता की उप श्रौर 'नेताजी की जय' का घोष करते हुए खान मुहम्मद की सेना पर जवावी हमला करने के लिए पहाडी पर जाती हुई शत्र्-सेना पर भर कर गोलावारी शुरू कर दी। शत्रु के सैनिकों की संख्या वहुत प्रविक थी श्रोर पहाडी पर उनका बहुत बढ़ा जमघट था। हमारे सेनिक उन पर चडी श्रासानी से हमला कर सकते थे। उनको भयंकर हाति उठानी पढी । हमारे जो श्राटमी नाले में रादे थे, उनके पास कारत्य खत्म हो गए थे । इसलिए वे श्रपनी संगीने चड़ाकर शागे यह घीर शत्रु के सैनिकों में घुस गए। बृट न होने से जो श्राटमी पीएँ रह गए थे, उन्हें पहाडी के नुकीले पत्थरों का खयाल ही न रहा थीर वे हमरे में श्रपने दूसरे साथी सैनिकों के साथ शामिल हो गए। लटाई <sup>३ हो</sup> से ४ बजे तक हुई । उसके बाट शत्रु के जो सैनिक बचे, वे माटे पहाई। को हमारे श्रधिकार में छोटकर हमारी पंक्ति में होकर निकल गए। धानार हिन्द फीज के सैनिकों ने जो लटाइयां लर्दी उनमें यह सबसे भदंग लटाई थी। उन्होंने प्रगंसनीय श्राचरण किया था। यह धनुमा किया गया था, धौर पीछे वर्मी मेडियों ने इसका समर्थन भी ग दिया कि इस लट़ाई में शत्रु के कम-से-कम २००मैंनिक गारे गण।

साट पहाटी पर सफल हमला करने के बाद गान सुहम्मद हारे सटर मुकाम पर लीट श्राए। हम लढाई में हमारे १७ मेंनिक हाती हुए। हम हमले से शत्रु को बढ़ा धारा लगा, पर्योकि उसका गणा। या कि उसने श्राजाद हिन्द फीज को न्यानम् श्रीर प्रमान की महारे में समाप्त कर दिया है।

हम जिस इलाहे में लड रहे थे वह चीरम थीर सूमा है हिन्ती था जिसमें जानं-नहां हुए महिद्यां थीं। इस इत्योक में लड़े नार्ष भीत को तमभग २० मीतर दूर वर्षीक मार्शन में साम श्रीर नार्ष मिल्ला था चीर प्रिक इसारे पास मोटरें, देखे गरीं थे, इसिन्ड पारें बैलमाहियों में ले जाना पड़का था। उस समय इस मोर्चे पर शत्रु की योजना पगान, न्यानगृ, पको-काऊ श्रोर मिंग्यान की पुल-चौकियों पर कब्जा बनाये रखने श्रोर न्यानगृ से मिनबिन—तौंगथा होकर ।मीकटिला मे शक्तिमान यांत्रिक फौज ले जाने की थी।

जापानी फौज श्राजाद हिन्द फौज की सहायता से सब श्रोर से जवाबी हमला करके उनकी मीकटिला की श्रोर प्रगति में बाधा डाल रही थी। वह शत्रु को एक बार फिर इरावदी के पार खदेड देना चहती थी।

1

1

1

1

/

ď.

श्राजाद हिन्द फौज ने न्यानगू के सुख्य श्रंग्रेजी श्रहे को, जो नया खतरा पैदा कर दिया था, इससे श्रंग्रेज सेनापित को, जो हमारी फौज पर क्सान खान सुहम्मद के सादे पहाडी पर किये गए हमले के वाद दूसरे दिन एक वडी सेना लेकर हमला करने का विचार कर रहा था, वहुत श्रिषक चिन्ता हो गई थी।

## तौंगजीन की लड़ाई, १७ मार्च १६४५

१७ मार्च को हमारी एक पल्टन तोंगजीन में रचात्मक लटाई लड़ रही थी। लैफ्टिनेंट कर्तारसिंह की कमान में एक सैनिक कम्पनी नालाईंग में थी। 'व' कम्पनी के कमांडर सेकग्ड लैफ्टिनेंट ज्ञानांमह विष्ट थे। यह तोंगजीन के उत्तर-पूर्व में थी। 'स' कम्पनी रचित फोंज में थी।

११ वजे के लगभग शत्रु ने उत्तर-पश्चिम की श्रोर से हमारे मीचें पर तोषों से भारी गोलावारी की। उस समय 'श्र' कम्पनी की एक गरती टुकडी हमारे मोचें के सामने चेत्र में गश्त लगा गही थी। इस गरती टुकडी पर श्रचानक गोरखों के एक प्लाहन ने. जो न्यानगृ की श्रोर से लारियों में श्राया था, हमला कर दिया।

हमारी गश्ती दुकडी अपना बचाव करने लगी और राष्ट्र की गोलियों का जवाव देने लगी, जिनसे ७ गोरखे मारे गए। पन्टन दे बमांटर ने इस लड़ाई की खबर पाते ही लैक्टिनेंट दिन्हाम ही बमान में एक श्रोर लड़ाकू गरती हकड़ी भेज दी। यह हुकड़ी पहली हम्हों से मिल गई श्रोर शत्रु की प्रगति जैसे-तैसे रुक गई।

साढे बारह बजे के लगभग शत्रु के ११ टेंक, १९ दरतरम्य गाड़ियां श्रोर १० मोटर ठेले मुख्य सहक पर होकर श्रागे बड़े। उन्हें हमारी श्रागे की पंक्तियों पर जोरदार गोलावारी की पीर मगीनगरों से गोलियां चलाई। हमारे सैनिको ने इसका जवाब बन्दूकों पीर मशीनगनों से दिया। तब शत्रु का कालम दो हिस्सों में पंट गना। पुक हिस्सा 'श्र' कम्पनी की श्रोर चला गया श्रोर द्सरा 'द' बन्दर्ग की श्रोर, जो सेकंड लेक्टिनेंट ज्ञानसिंह बिष्ट की कमान में वीगरीन दे उत्तर-पूर्व मे रचात्मक लडाई लड रही थी।

यह करपनी जिस चेत्र में 'लड़ रही थी वह एक चौरम भूनि भी जो खुली दिखाई देती थी चौर जिस पर गोली-वर्षा की टा मरणे थी। वहां छिपने के लिए कोई स्थान न था। इस स्थान के मनीर ही एक उथला खुला तालाव था जिसके पास सैनिय-टि में माण्यर तीन सटकें मिलती थीं। यहां से ४ मील उत्तर-पश्चिम में १४२३ भी केची एक पहाणी थी जिसकी पाए में शत्रु की तौषे इस नगर में मरी छुई थीं कि उनसे सडकों के निराह पौर उसके दक्षिण के पीर पर गोरें फेंक जा सकते थे। इस पर कटना होने से लटाई की एसे मीलना दर प्रमान पर जाता।

ऐसे मारों के स्थान पर ज्ञानसिंह की 'य' राज्यनी रागी है हैं ।

ज्ञानसिंह तो सैनिक-शिष्या सिगापुर के श्रक्तम-शिराह-अपूर है निका
था। उनकी करपनी में कुल ह= सैनिक थे। उनके पास रागीना है हैं

हानकी मानिगानें भी नहीं थीं। उनके पास रूपा बरने या हमान कारे
पे लिए एक मान हथियार बन्द्र थीं। उन्होंने काला है। था कि गर्म
एम हानि उठावर भी इस देन को शस्तु के अधिका से को में
पाना राम।

थे इस स्थान पर हो जिन्हों थे, लेकिन ह्यू हे करोज र 🚒 🎉

ہم ۔

111

: المالي

4

المبرار

78

775

المؤير

﴾ برني

4.75

الميانية به

مر بن

114

E18 8

部门

بسنجخ

الجهبي

أسج

+ f1

، نجوم

साहस ही नहीं किया था। उसके बाद १७ मार्च १६४४ को सुवह के वक्त बहुत तहके से लेकर ११ बजे तक शत्रु के लड़ाकू हवाई जहाजों ने उनके मोर्च पर वम गिराये घौर मशीनगनों से गोलियां बरसाईं। फिर शत्रु की भारी तोपों ने गोलाबारी शुरू की। इस गोलाबारी की श्राड़ में शत्रु की मोटरवाली पैदल सेना का एक कालम श्रागे वढा। यह कालम सीधा उस तालाब पर पहुंचा जहां कम्पनी के श्रगले दस्ते मोर्च में जमे बैठे थे। शत्रु ने श्रपनी बख्तरवन्द गाडियों से उनकी खाइयों पर गोले घौर गोलियां वरसाईं। हमारे सैनिक खाइयों में छिप गए श्रीर पैदल फीज के जाने की प्रतीचा करने लगे। टैंक घौर वख्तरवन्द मोटरे इस्पाती राचसों की भांति श्रपनी प्रहार-शक्ति से प्रलय का-सा संहार करती हुईं इतने पास श्रा गईं कि उन्होंने हमारी खाइयों पर पास से श्रीर भी तेज हमला शुरू किया, जिससे हमारे सैनिक हिम्मत हार जायं। उनको रोकने के लिए दो सुरंगे फेकी गई; लेकिन दुर्भाग्य से वे फटी ही नहीं।

इस चौकी श्रीर पल्टन के सदर मुकाम के बीच कोई रावर नहीं श्राती-जाती थी। सेकंड लैफ्टिनेट ज्ञानसिंह ने देखा कि उनकी वन्ट्रक की गोली शत्रु की तोषो, मशीनगर्नों, दस्ती बमो श्रीर हल्की यात्रिक चन्द्रकों की मार का मुकाबला किसी भी तरह नहीं कर सकती श्रीर यदि वे खाइयों में श्रिष्ठक समय तक ठहरेंगे तो वे निरुच्य ही मारे जायंगे या केंद्र कर खिये जायंगे। दूसरी श्रीर राष्ट्र को कोई हानि नहीं पहुंच सकती। इस स्थिति में उन्होंने श्रपने सैनिकों को रमला वरने भी श्राहा हो। उन्होंने हमले का सचालन खुट विया श्रीर 'नेता जी बी जय' 'इन्कजाब जिन्दांबाद' श्रीर 'श्राजाद हिन्दुस्तान जिन्दायाद' के मारे लगाते हुए श्रपने सैनिकों को राष्ट्र के हस्पानी देवों को सहाता श्रीर लगाते हुए श्रपने सैनिकों को राष्ट्र के हस्पानी देवों को सहाता श्रीर लगाते हुए श्रपने सैनिकों को राष्ट्र के हस्पानी देवों को सहाता श्रीर लगाते हुए श्रपने सैनिकों को राष्ट्र के हस्पानी देवों को सहाता श्रीर लगाते हुए श्रपने सैनिकों को राष्ट्र के हस्पानी देवों को कलके नागों भारत पैदल पल्टन से मिडा दिया। हमारे सब श्राहित्यों ने उनके नागों का जवाव नारों से दिया जो शत्रु की तोषों और बन्हकों की एक में की गूंजने लगे। हमारे सैनिक जानते थे दि दे लगाना कि जिल्हक नागें के है गूंजने लगे। हमारे सैनिक जानते थे दि दे लगाना कि जिल्हक नागें के है गूंजने लगे। हमारे सैनिक जानते थे दि दे लगाना कि जिल्हक नागें के है गूंजने लगे। हमारे सैनिक जानते थे दि दे लगाना कि जिल्हक नागें कि लगाने कि

में एक श्रीर लड़ाकू गरती दुकड़ी भेज दी। यह दुकड़ी पहली दुक्ती से मिल गई श्रीर शत्रु की प्रगति जैसे-तैसे रुक गई।

साढे वारह बने के लगभग शत्रु के १४ टेंक, १९ बरतरब्द गाडियां श्रोर १० मोटर ठेले मुख्य सडक पर होकर श्रागे पड़े। उन्होंने हमारी श्रागे की पंक्तियों पर जीरटार गोलावारी की श्रीर मर्गानगरों से गोलियां चलाई। हमारे सेनिकों ने इसका जवाय बन्दूकों और मशीनगनों से दिया। तब शत्रु का कालम दो हिस्सों में बट गणा। एक हिस्सा 'श्र' कम्पनी की श्रोर चला गया श्रीर दूसरा 'व' पर्मां की श्रोर, जो सेकंड लैफ्टिनेंट ज्ञानिसह विष्ट की कमान में तांगर्जाद के उत्तर-पूर्व में रज्ञात्मक लटाई लड़ रही थी।

यह कम्पनी जिस चेत्र में 'लड़ रही थी वह एक चौरस भूमि पी जो खुली दिखाई देती थी छार जिस पर गोली-वर्षा की जा मार्गा थी। वहां छिपने के लिए कोई स्थान न था। इस स्थान के मार्गा री एक उथला सूखा तालाव था जिसके पास सैनिक-रिष्ट में महत्त्र तीन सटकें मिलती थीं। यहां से ४ मील उत्तर-पिचम में १४०३ पंट जंची एक पहाड़ी थी जिसकी थाए में शत्रु की तौषें इस तरह से मार्ग हुई थी कि उनसे सड़कों के तिराहे छौर उसके दिनिए के भेग पर में ने परेंच जा सकते थे। इस पर कद्या होने से लड़ाई की पूरी पीजना पर थानर पर जाता।

ऐसे मार्के के स्थान पर ज्ञानियाँ की 'य' उत्पनी राजे गाँ थी।
ज्ञानिमह को सैनिय-जिल्ला सिगापुर के अकसर-जिल्लान हुन में जिला
था। उनकी कम्पनी में तुल र= सैनिय थे। उनके पास मर्जाकाले पा
हलकी मर्जानगर्ने भी नहीं भी। उनके पास रण करने या ज्ञान करने
थे लिए एक मात्र हथियार बन्द्रमें भी। उन्होंने धाजा ही थी कि गड़
हुए लान उठावर भी इस केंद्र की अपु के अधिवार में अते में

में इस स्थान पर दो दिन में थे, लेकिन शतु ने शारे बड़े हैं

साहस ही नहीं किया था। उसके बाद १७ मार्च १६४४ को सुवह के वक्त बहुत तहके से लेकर ११ बजे तक शत्रु के लहाकू हवाई जहाजों ने उनके मोर्चे पर वम गिराये और मशीनगनों से गोलियां बरसाईं। फिर शत्रु की भारी तोपों ने गोलावारी शुरू की। इस गोलाबारी की श्राह में शत्रु की मोटरवाली पैदल सेना का एक कालम श्रागे बढा। यह कालम सीधा उस तालाब पर पहुंचा जहां कम्पनी के श्रगले दस्ते मोर्चे में जमे वैठे थे। शत्रु ने श्रपनी बख्तरवन्द गाड़ियों से उनकी खाइयों पर गोले और गोलियां बरसाईं। हमारे सैनिक खाइयों में छिप गए श्रीर पैदल फौज के जाने की प्रतीचा करने लगे। टेंक श्रीर वख्तरवन्द मोटरे इस्पाती राचसों की भांति श्रपनी प्रहार-शक्ति से प्रलय का-सा संहार करती हुईं इतने पास श्रा गईं कि उन्होंने हमारी खाइयों पर पास से श्रीर भी तेज हमला शुरू किया, जिससे हमारे सैनिक हिम्मत हार जायं। उनको रोकने के लिए दो सुरंगें फेकी गई; लेकिन दुर्भाग्य से वे फटी ही नही।

इस चौकी श्रीर पल्टन के सदर मुकाम के बीच कोई रावरें नहीं श्राती-जाती थी। सेकंड लैफिटनेंट ज्ञानसिंह ने देखा कि उनकी वन्तृक की गोली शत्रु की तोषों, मशीनगनों, दस्ती दमों श्रीर हल्की यात्रिक करने की मार का मुकावला किसी भी तरह नहीं कर सवनी श्रीर यदि वे खाइयों में श्रीधक समय तक ठहरेंगे तो वे निरुच्य ही मारे जायगे या कैंद कर लिये जायंगे। दूसरी श्रीर राष्ट्र को लोई हानि नहीं श्रात्यों या कैंद कर लिये जायंगे। दूसरी श्रीर राष्ट्र को लोई हानि नहीं श्राह्म पहुंच सकती। इस स्थिति में उन्होंने श्रपने सैनिकों को हमला वाने की श्राह्म हो। उन्होंने हमले का सचालन खुढ निया चीर 'नेता दी की श्राह्म हो। उन्होंने हमले का सचालन खुढ निया चीर 'नेता दी की श्राह्म हो। उन्होंने हमले का सचालन खुढ निया चीर 'नेता दी की श्राह्म हो। उन्होंने हमले का सचालन खुढ निया चीर 'नेता दी की श्राह्म हो लिया की राष्ट्र के हस्पाती है हों की ननायन गारे लगाते हुए श्रपने सैनिकों को राष्ट्र के हस्पाती है हों की ननायन भारत पेंदल पल्टन से भिड़ा दिया। हमारे सब प्राविन्यों ने उन्हें नमें भारत पेंदल पल्टन से भिड़ा दिया। हमारे सब प्राविन्यों ने उन्हें नमें भारत पेंदल पल्टन से भिड़ा दिया। हमारे सब प्राविन्यों ने उन्हें नमें का जवाय नारों से दिया लो राष्ट्र की तोषों धीर दनकों हो हो हो से उन्हें गूं अपने लीने लगे। हमारे सैनिक जानते थे हि है हमका कि नियंत हम

से मृत्यु से जून रहे हैं. लेकिन उन्हें तो उनका नय ही नहीं नहां ने हर में इंड मंक्स्य उनका सहारा था जो शत्रु के उक्त प्रस्तानों ने सुन को इन वीरों को मोन्याहन हे रहा था। हिन्दुस्तान कीर रिन्दुन्त के स्वतंत्रता के नाम पर उन्होंने शत्रु के मोटर देनों पर हमना किए। शत्रु सीनिक तुरंत उनमें में कृद पड़े और इस्त-यवस्त तहार् होने मां जो पूरे हो बर्टट तक चर्ता; लेकिन हमारे बीर हम हो न माने दे। ४० सीनिकों ने अपने लीवन की आहुतियां हे हीं. किन्तु गत्र के इसे भी अधिक हानि पहुंची। उनके इस उट मंदरच का शत्रु पर इसे मात्र पड़ा कि यह वेडी से पींटे हट गया।

दसी समय लैक्टिनेंट ज्ञानिम्ह ने वीसरे प्लाहन को बाते उत्तर। वे उसे प्राज्ञा है ही रहे थे कि उनके मिर में गोली लगी और देमा के लिए घरती माता की गोंद में मो गरे। तर उनके महारह ने कम्पनी की कमान संमाल ली चीर मेना का एनमेंगटन किया।

१६ मार्च १६४४ को मैं खाबोक में कर्नल ढिल्लन से उनके सदर मुकाम पर मिला और उनके पल्टन-कमांडर लैफ्टिनेंट खान मुहम्मद और कप्तान मुहम्मद हुसेन से भी मैने वातें कीं। हमारी फौजो की हिम्मत दो हमलों में लड़ चुकने के बाद भी कायम थी। इसके बाद अगले पूरे हफ्ते तक दोनो ओर से गश्ती दस्तों की लड़ाई बड़े पैमाने पर जारी रही।

साधारणतः शत्रु के सैनिक दिन में बहुत ही क्रियाशील रहते थे, क्योंकि उनको हवाई जहाजो और टैको की मदद मिलती थी। इस मदद के विना वे असहाय थे और रात को वे कंटीले तारों के घेरे में रहते थे। दूसरी और हमारे सैनिक, जिन्हें दिन में जोरदार हवाई हमलों के कारण छिपकर रहना पडता था, रात को बहुत क्रियाशील रहते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि लडाई के मैदान की कुछ जगहों पर दिन में शत्रु का कब्जा रहता था और रात में हमारा कटजा।

२७ मार्च को दूसरे डिवीजन को श्राज्ञा दी गई कि २०।३१ मार्च की रात को वह पिनविन पर हमला करे।

चौथे रेजीमेन्ट (नेहरू रेजीमेट) को, श्रपना कार्य सफलता पूर्वक कर चुकने पर; पोपा को लौटने की श्राज्ञा दी गई। वह वहां ४ श्रप्रेल को पहुंच गया श्रीर उसे मीकटिला-क्यौक यादांग सटक पाँग पोपा वी मोर्चेयन्दी पर नया काम सोंप दिया गया।

द श्रप्तेल को यह खबर मिली कि शतु ने मीकटिला पर ज्वा कर लिया है श्रीर वहां उससे शागे वह गया है। श्रव मिनमाना के पाप लटाई हो रही है।

एक दूसरा शक्तिमान् श्रंप्रेजी कालम भीकटिला से बदीव यातंत्र सडक पर बडा था श्रीर नतमाऊ श्रीर तींद्विती पर कटवा करते हैं जिए दिश्य की श्रीर मुढ गया था। इस प्रवार राजु के वो दियोजन हमारे पीछे के भाग में १४०-२०० मील के ब्यामन बहे गये थे। क्रिके यहुत नाजुक हो गई थी श्रोर जापानी फौज को जल्दी-से-जल्दी मीनके लोटने की श्राज्ञा दी गई थी।

दूसरे डिवीजन को मगने-मिनवू चेत्र में, जहां पहला पदत रेडी कर्नल एस॰ एम॰ हुसेन की कमान में रात्रु के छाताधारी मेनिकों के छापामारों के मुकावले में श्रदा हुश्रा था, जाने की श्राज्ञा दी गई।

उस समय लढाई के सम्बन्ध में जो श्राज्ञा निकाली गरं वा व थी—

कायरता श्रोर विश्वास-घात के विरुद्ध रोप, निन्दा श्रोर एक प्रक्ष करने के लिए श्राजाद हिन्द फोंज के प्रत्येक शिविर में पहले से निर्म्भ किये गए दिन एक विशेष समारोह होगा। इस समारोह को सार घनाने के लिए प्रत्येक शिविर श्रपना कार्य-क्रम बनाने के लिए हाएं! होगा। लेकिन मोटी हिदायनें यहां दी जाती हैं—

(श्र) कायरता श्रांर विश्वाम-घात के प्रति घुए। श्रीर निन्दा प्रश् करने वाली कविनायें, लेख श्रांर रचनायें पढ़ी जायें।

(व) कायरता श्रीर धिन्याम-धात के प्रति गृरम प्रकट करने हैं पिर नाटक बनाए श्रीर मेले जायं।

- (स) (रियाज, मदन, सरागी, राय, मुहम्मदयाण सीर हुनी देश-लोहियों के पुनले, गर्ने, फ्रांस, मिट्टी या किसी दूसरी चीज के महन्त्र या पशु राय में बनाये जायं श्रीर शिश्वर का प्रत्येक सदस्य दर्व ही प्रशा प्रदर करें।
- (ह) हिन्दुरनात के प्राचीन कात के बीसें की प्रशंसा से स्वा<sup>त्तर</sup> दिये जाने कीर रहतंत्रना की पर्वसान नकाई से व्याजात किन्द की स सहस्यों ने तीरता के जो वार्ष किये हैं, उनकी सराहना की जाता।

(ह) मलारोह वे धंत में सह-गांत गाया ताय थीर माग्रिक हैं। संगाप तार्य ।

को जितिर सबसे लाला एक्टीन वेसा वसे विदेश बुसकार दि

जायगा ।

ह॰ सुभाषचंद्र बोस, प्रधान सेनापति

बर्मा १३-४-१६४४

श्राजाद हिन्द फौज ।

श्रंत में वह दस्ता ११। १२ श्रमेल १६४४ की रात को पोपा से चल पड़ा श्रोर शत्रु के दो घेरों को तोडकर १६ श्रमेल की श्रातःकाल मगवे में श्रा गया। उसी दिन सायं ३ वजे के लगभग शत्रु के टैंक भी मोचें में घुल श्राये। तब दस्ते को प्रोम को लौटने की श्राज्ञा दी गई। श्रोम से वह ताइकी श्रा गया, जो रंगून के लगभग २० मील उत्तर में है। वहां सडक रुकी हुई देखकर वह पूर्व मे पीगूयोमा पर्वतों में सुड़ पड़ा। १४ मई को वापसी के सब सम्भव मार्ग रुक जाने पर हम घेरे में श्रा गये श्रोर दस्ते के सुख्य भाग को पीगू में श्रंग्रेजों के सामने श्रात्म-समर्पण कर देना पड़ा। पोपा से पीगू तक की ४०० मील लम्बी इस यात्रा की पूरी कहानी पुरतक मे पीछे दी गई है।

## दूसरे पैदल रेजीमेंट के कार्य

यह रेजीमेट दिसम्बर १६४३ में सिगापुर में बनाया गया था। कर्नल रोडरीग इसके कमांडर नियुक्त किये गए थे। वहां से यह इपोह भेजा गया श्रीर दिसम्बर १६४४ के श्रारंभ में वह रंग्न श्रा गया।

रंगून मे थाने पर कर्नल प्रेमकुमार सहगत रोडरीग की जगह इसके कमांडर बनाये गए थ्रौर कर्नल रोडरीग डिवीजन के सटर हुनाम में जनरल स्टाफ के श्रफसर बना दिये गए।

सन् १६४१ की फरवरी के घारम्भ में इस रेजीमेंट दो शोन घोर क्योंक यादांग होकर पोपा जाने की घाता दी गई। निगंड को पोना की पहाडी के क्षेत्र को शत्रु के दिरुद्ध कार्रवाई करने वाले छारामाने दो मजदत वेन्द्र के रूप में परिशात करने का टार्च मौपा गया।

१२ फरवरी को वे छपने सहर हुकाम के साथ रंतृत ने पौरा धा गये। मार्ग में ये जापान की घराकान कमात के जनात स्टब्स के प्रधान का काम कर रहे थे। वे पहले सिंगापुर में धाजाद हिन्द फांड के जापानी सम्पर्क-विभाग में थे। पहली धाजाद हिन्द फांज के माथ मंग्र पैदा होने पर वे वहां से बदल दिये गए थे। लेकिन फिर भा उनके धाजाद हिन्द फोंज के मामलों में बड़ी दिलचर्या थी। चूंकि लडाई में धाजाद हिन्द फोंज का दूसरा डिबीजन साक्ष्यूटाई कमान के मानहर रखा गया था, इसलिए कर्नल सहगल ने अनरल इवाहरों को बाजा कि धाजाद हिन्द फोंज के पास तोयें, टेंक-तोडक नुरंगें, या टेंक-तोड़ तोयें कुछ भी नहीं हैं। जनरल इवाहरों ने उन्हें पूरी सहायता देने के वचन दिया।

साकृतृहाई सदर मुकाम से, जो रंगृन से २० मील उत्तर में मीन की सड़क पर जंगल में स्थित था, वे येनावर्गोंग गये और जन्मन यामायोतों से मिले, जो उस चेत्र में लटने वाले जापानी दिवीतन का संचालन कर रहे थे। उनके साथ निकट-सम्पर्क स्थापित किया गया भी धापन में मिलकर ध्रपने-ध्रपने लटाई के चेत्र स्थिर कर लिये गए।

यहां श्राकर ही सहनल को यह पता चला कि चौधा हारानार रेजीमेट (नेहरू निगेड), जो न्यानम् श्रीर पमान में लह रहा था, पौस श्रीर क्योंक यादांग में हटने के लिए बाध्य हो गया है। निपित पह गंभीर हो गई थी। हमलिए क्रमेल महमल ने निरूप क्या कि लिए जिल्ही सम्भव हो पोपा पहुँचा जाय श्रीर पोपा श्रीर क्यों र यादाग में ही श्राह्म की प्रमित रोक दी जाय।

हम यांच में शहु ने न्यानगं, पनान शीर पतीनांड में हराती हैं। को पार वरने के बाद पिनिवन, नीनधा तीर मीति दिन के पार्टी मुल्लें पर श्विकार वर निया था। नेताजी को शंदेशी की ने में सिटी में हमी समय तेरा था। वर्नन मत्त्रात १८ प्रश्नारी को पीना से का हो चीर मुनंत पोसा की मोजिंदरी बरसने में त्या परे। उत्तर हरते २००-२०० पी द्यत्यों बराहर था रहा था।

हमी हरमियार से थे सेतर तीव एमक दिश्व में मिले, नोड़पारण

से हट श्राये थे। दोनों ने श्रपनी सब शक्तियां मिला दीं श्रीर पोपा एव क्यौक यादांग की रत्ता करने का निश्चय किया।

२२ फर्वरी को मैं (कर्नल शाहनवाज) पोपा में श्रा गया श्रीर दूसरे डिवीजन की कमान श्रपने हाथ में ले ली। मैने विभिन्न विगेडों को इस तरह काम बांटा—

१—दूसरा पैदल रेजीमेण्ट कर्नल प्रेमकुमार सहगल की कमान में पोपा को शत्रु की इरावदी पार करने वाली सेनाओं के विरुद्ध कार-वाई करने का अड्डा बनायगा। उसे पोपा के ठीक उत्तर और उत्तर-पूर्व में गरती दस्तों से जोरदार कार्रवाई करने की आज्ञा दी गई। वर्मा के वचाव की योजना में पोपा की पहाड़ी के चेत्र का मुख्य स्थान था। यह एक छोटा पहाडी पठार है जिस पर तीन महत्त्वपूर्ण सडके मिलती है। चारों ओर वीस-वोस मील दूर तक यहां से ही पानी जाता है। इसलिए लडाई की दिष्ट से यह बड़े मौके की जगह थी जिस पर कटजा होने से लडाई की पूरी योजना पर ही प्रभाव पडता था। यचाव के लिए यह अत्यन्त अनुकूल थी। यहां रच्चा-पंक्ति बनाने का काम दूसरे रेजी-मेट ने बड़े उत्साह से शुरू कर दिया था। पल्टना के इस तरह हेत्र वांटे गये थे।

(भ्र)-पहली पल्टन पिनविन-पोपा सडक के गिर्द का हेत्र।

(ष)—दूसरी पल्टन—क्योंक यादांग-पोपा सटक के गिर्द या चेत्र।

(स)—तीसरी पल्टन—तौंगथा सडक के गिर्ड का चेत्र।

इसके श्रतिरिक्त दूसरी पल्टन को क्योंक यादांग—सीक्टिला मदक पर क्योंक यादांग के पूर्व में लगभग १ मील दूर एक रहा-पंक्ति पर कटजा रखना था।

२—चौथी रेजीमेन्ट (नेहरू बिगेड) को मेजर जी० एम० दिल्लन की कमान में क्यौंक यादांग के पश्चिम में शतु की सेना पर छारे मण्डे की आज्ञा दी गई।

२४ फर्वरी को भात काल कर्नल सहगत को स्वार ही गई कि

न्यात्रु की सेना सीकटिन में घुस गई है श्रीर पोपा की श्रोर जा रहा है। कर्नल सहगल उस समय कर्नल शाहनवाज की श्रनुपरिपित में, जे नेता की को स्थिति बताने के लिए मीकटिला चले गये थे, दिशिष्ट कमांडर का कार्य कर रहे थे। उन्होंने देख-भाल करने श्रोर लटने पार्ट जोरदार गश्ती टुकडियां पोपा की श्रोर भेजीं श्रोर शत्रु से मरार्थ स्थापित किया।

कुछ दिन बाद हमारी एक गरती हुकडी ने, जिसका नेतृ य मंदि यर अफसर अब्दुला खां कर रहे थे, डॉगले गांव के पास देय-भात करों समय शत्रु का एक बख्तरबंद मोटरों का दस्ता गांव की शांर आज हुआ देखा। हुकडी ने तुरंत उस पर हमला करने का निरचय कर जिया। सीनियर अफसर अब्दुला खां ने अपनी लगभग २० आदिमयों की हुकडी को दो भागों में बांट दिया और शत्रु की श्रोर यहने लगे। गां ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। हमारे मैनिक दिप गर्व और जवाब में गोलियां चलाने लगे जिसमें उनके कई श्रादमी हगात्त हुए। सब अब्दुल्ला खां होशियारी की चाल चलते हुए और गोली प्रमास श्रागे बढ़ने के हथकडों का प्रयोग करने हुए अपनी हुइड़ी को मांहें समीप ले गर्व और हमला कर दिया। लेकिन शत्रु तत्र गक शा पुरे था। उस दिन शत्रु के दो मी मैनिकों की लाशें शीर गीन जीम मोंहे बहा पटी रह गई। हमारे मैनिकों के हाथ बेनार के गार की महित्र गरें शार यहतन्या गोला-यारत तथा।

नुमरे जिन शतु की एक पत्तान है वें। श्रीर ती पें। पी महापता निर दोनाने गांग पर घड गई। ऐसा शतीत हुत्या सानी यह पीपा पर हहार परेगे। हमारे सैनित सी यों से जास गये। श्रीर शुगु रे बाने की रण देशते लगे। शाहु की आये। पड़ने से रोहने हे लिए, लोरडार पड़ाई गर्मी शुक्रतियों भी भेली गई।

सार दींगोरे गोर पर पर सामा सीर देन गोलायारों के याद <sup>हम</sup> पर काला कर विकास का पालाद किए मीन गर्ने थीं से सब कार्ट गांव में श्राग लगा दी श्रोर सायंकाल को पिनविन की श्रोर वापिस चला गया।

श्रगले कुछ दिनों तक शत्रु ने दूसरे रेजीमेंट को कोई कप्ट नहीं दिया। उसने पोपा से दूर रहना ही ठीक समका।

१४ मार्च को दूसरी रेजीमेट को पिनविन पर हमला करने की श्राज्ञा दी गई। श्राक्रमणकारी दल ११ वजे रात को पोपा से रवाना हुआ। इसमें कर्नल सहगल की कमान में दो वन्दूकची कंपनियां थी। चूंकि जहां लडाई लड़ी जाती थी वहां पानी नहीं था, इसलिए बैल-गाडियों में पानी ले जाने की न्यवस्था की गई थी। हथियारों श्रीर गोला-बारूद की दृष्टि से दूसरे पैदल रेजीमेट की स्थित बहुत ही श्रसंतोप-जनक थी।

इस दस्ते मे ३ मैदानी डच तोणें थी श्रीर उनके =० गोले थे।
श्रिषक रसद मिलने की कोई सम्भावना न थी। उनकी ममोली मशीनगनें दो विभिन्न नमूनो की थी। कुछ इंग्लैंड की वनी हुई थी श्रीर कुछ
हालैंड की। प्रत्येक तोप के साथ केवल ४०० गोले थे श्रीर नये गोले
श्राने की सूरत दिखाई न देती थी। हलकी यांत्रिक यन्द्रकों में येनगनें
श्रीर लेविसगने थी। प्रत्येक सैनिक के पास केवल १०० कारत्स थे।
विगेड के पास रित्तत गोला-वारूद विलक्कल न था। दस्ते के पास इस
प्रकार दो बटे लगातार लडने लायक गोले-गोलिया थे।

प्रदेश खुला-सा होने के कारण दस्ते की टुकडिया विस्तृत चेत्र में पैला ही गई थी। हमारे पास वेतार का तार या देली पीन जैमा कोई बातचीत का साधन न था।

११ वजे पोपा से चलकर यह आक्रामक सेना ६ वजे पातः मेट-सायों में पहुंच गई। इस पर जापानियों की एक छोटी चौकी ने करता कर लिया था। मिट्टी बालूदार होने से यात्रा वष्टकर थी। पानी लाने पाली गाटियां सेना तक पहुंच ही न सकी थीं। पलतः वहाँ के रहने बाले लोगों से पानी खरीदना पढा। हमारे मोचे पर मिनविन से १० मील दक्षिए-पूर्व में सीरवार में एक नया हीदान ग्रा गया है।

रांजो दस्ते सेतसेत्यों में पहुंच गए हैं जो मिनदिन में १ मंदि दिख्य में हैं। इससे पिरचम क्योंक यादांग न्यानगृ सडक पर एक रहें पल्टन ने तोंगजोन श्रोर मादों के नेगालाइने का यचान १४६ नम्बर के दस्ते में अपने हाथ में ले लिया है। इराजदी के दोनों धोर को द संतोपजनक रूप से श्रागे यह रहे हैं।

इरादा: १३१ नम्बर का दस्ता खांजो के साथ मिल कर ३०१३१ मार्च की रात को पिनविन पर हमला करेगा घोर वहां की शबुमेन को नप्त कर देगा।

तरीका: इसले से पहले निम्न दस्ते अपनी वर्तमान जगहों में नीतं । लिखी तारीखों में इन चेत्रों में जायंगे.—

दस्ता स्थान तारीय (ग्र) नम्बर १४१ दस्ता सीकनीन २६१२० मार्च र<sup>०</sup> रा<sup>त</sup> (य) १—खांजो दस्ता धोइन (मिनियन २ मील दिख्य-पूर्व) में " तीयदाव (पिनियन में १ मील दिख्य) "

२-नम्यर ४४० दस्ता थार मिन्दिन से ६ मील दक्तिः

होमोकाम दले पश्चिम का चौराहा ; ३०१६६ मार्च की रात को योजी खौर तस्वर ४४० उस्ता <sup>शर्म स</sup>र्व रात प्रकार से काले रहेंने कीर सार को ६ को जिलांका पर राज

मान पदाद से धारो बहुँगे धीर रात को १ बड़े निर्मावन पर हनता वरेंगे पौर शत्रु की सेना को नष्ट वरेंगे। नस्वर १४४ हरता स्वध्र हुकिंदगों पूर्व से (1) निन्दिन शहा (२) निन्धिन—सार्वेश की

(3) मिलविन-रामा महकों को काटने के लिए भेडोगा। ये दुक्तियां ३०१६१ सार्थ की राप को ११ बरे च्यरे लियन स्यार्टे। बर होंगी। मिनबिल पर मन्बर ४४० हमते चीर मांग्रो क हमते के ल्या



कंप्टन ग्रमरीकसिह



मेजर मूरजमल





श्रीरासविहारी वोम





जनरल मोहन्सिह



नम्बर ४४४ दस्ता आगे बढ़ेगा और इन सड़कों पर होकर शत्रु के जो सैनिक निकलने की कोशिश करेंगे, उन्हें नष्ट करेगा और मिनबिन में पूर्व से और उत्तर-पूर्व से जानी वाली कुमुक को रोक देगा।

## नम्बर ५३१ दस्ते आज्ञा संख्या २

उनके पास शत्रु के टैंकों के लिए सडकें बन्द करने योग्य काफी सुरंगे होगी। भारी तोपें श्रोइन की श्रोर से हमले में सहा-यता देंगी।

# हमले के बाद कार्रवाई

इस हमले को पूरा करने के बाद नम्बर ४३१ दस्ते की सब हक ियाँ दिन निकलने से पहले ही जिन पंक्तियों से चली थी उन्हीं में वापिस चली जायगी। दिन में फौज विलकुल विखरी हुई रहेगी धौर इस बात की पूरी सावधानी रखी जायगी कि शत्रु के हवाई जहाज धौर उनके हमले नुकसान न पहुंचा पायं।

व्यवस्थाः---

दस्तों के रसद के मार्ग ये होगे-

- (श) नम्बर ४४० दस्ता—मिनविन के परिचम में पोपायवा— डोंगी—सडक।
- (ब) नम्बर ४४४ दस्ता—पोपायवा—सीकटीन सडक । दम्ते जितनी वैलगाड़ियों की जरूरत होगी उतनी वैलगाटियों वा इन्त-जाम स्थानीय रूप से कर लेंगे श्रोर हमले के खत्म होने पर वे उसके मालिकों को लौटा दी जायंगी।

# राशन, पानी और दूसरी सामग्री

सब दस्तों की मांगें पोपायवा के डिवीजनल हार्टर मास्टर-उत्तर के जामने पेरा की जायंगी धौर वह उनकी पृतिका द्यामनमद भ्रवल करेगा। धारों के चेत्रों में स्यूनतम ७ दिन का सून्य रायन दस्तों की व्यवस्था में दे दिया जायगा।

#### एस० ए० ए० ए०

२०२ एस० ए० ए० गोले बहुत कम संरया में दिगंदर क्वार्टर मास्टर जनरल के पास से मिल सकते हैं। इस्तों में दार्टर है कि वे गोले वारूद को श्रत्यन्त मितव्ययिता से सर्च करें।

### मुरंगें

बहुत कम उपलब्ध हैं। ये शिचित इंजीनियरों के माथ दर्गों की सहायता के लिए भेजी जाती हैं।

### श्रौपधि-सहायता

सब घायल पोपायवा ले जाये जायंगे। जहां पानी उपाना करें जा सकता वहां पानी साफ करने के लिए घोटी-मी ब्लीजिंग कें खुकनी दस्तों को दी जायगी।

#### वातचीत के साधन

नम्बर ४४० दस्ते धीर नम्बर ४३९ दस्ते से बाववीत होते कावा दस्ते के मार्फत वेतार के तार से होगी। नम्बर ४४४ हरे धीर नम्बर ४३९ दस्ते से वेतार के तार से होगी।

### लड़ाई का सदर मुकाम

४२६ नम्बर का इस्ता पोपायवा से २६१३० मार्च की गाँ की सौद्रदीन के समीप पहुंच जावगा।

#### मुख्य मद्र मुकाम

१३९ दस्ता मेजर रामस्यस्य की वसान में पीपायवा से हरेगा।
दस्तों को विशेष दिशयतें; 1—सिनविन पर जी हरना कि
पायगा पद दापासारों के हमते की तरह यकारक किया जाता।
दसका दरेग्य राणु को जिलागा श्रीपक सरमात हो दलना श्रीपक हरूसान पहुंचाना और दिन पहों में जिलाज देशा है। मस्यादारे के में जिले
का प्रयोग बहुत सारधानी से करना पादिए और सन्वत्र महरे

गेई हताहत न हों, इसका ध्यान रखना चाहिए। २—जहां तक सम्भव ो इन्न जोवित कैंदी वापिस लाने चाहिएं। ३—सब कागजात, दूसरे स्तावेज श्रौर दस्तों के विशेष बिल्ले, जो भी शत्रु के शिविर में मिलें, गापिस ले श्राये जायंगे।

विवरण

नम्बर ४४० दस्ता १ शाहनवाज कर्नल

नम्बर ४४४ दस्ता १ कमांडर नं० ४३१ दस्ता।

नम्बर ४० दस्ता

देख-भाल करने वाली गश्ती टुकडियां भेजी गई। इनमें से छुछ शत्रु के मोर्चे के पीछे जा पहुंची थीं श्रीर वे बहुत जरूरी खबरें लेकर शाई थीं।

२८ मार्च को डिवीजनल सदर मुकाम लडाई के चेत्र में श्रा गया।
२६ मार्च की शाम को दूसरे ब्रिगेड के दस्ते लड़ाई के चेत्र में नये
मोर्चों में श्रागये जिससे हमले के लिए तैयार रह सके। कर्नल प्रेमकुमार सहगल ६ वजे रात को ब्रिगेड के सदर मुकाम की श्रोर पहली
पलटन की देख-भाल करने वाली टुकड़ियों के साथ पोपा से रवाना हो
गए। यह टुकडी एक मोटर श्रीर एक ठेले में लेजाई गई थी श्रीर उसके
श्रागे-श्रागे एक मोटर-साइकिल वाला भेजा गया था। चूंकि गश्ती
टुकडियों ने खबर दी थी कि सीकटीन चेत्र में शत्रु नहीं रहा है। इसलिए कर्नल सहगल का विचार सीकटीन श्रीर तैलोंग जाने का था।
कर्मित्यों के चेत्र उन्होंने खुद ही चुने थे।

उस रात को जब फौज उस जगह जा रही थी जहां उसे इकट्टा रोना था, तब में एक फौजी मोटर में जाता श्रीर वापिस श्राता था। रात को ११ वजे के लगभग जब में लेगी में था, मैंने वड़ी तेजी से मसीनगनो श्रीर वन्टूकों के चलने की श्रावाज सुनी; जो लगभग सौगज श्रागे की श्रोर से श्रारही थी। उसके थोड़ी देर वाद ही एक श्रफसर मेरे पात दौड़ा हुशा श्राया श्रीर मुक्ते खबर दी कि कर्नल सहगल के पूरे दल पर शत्रु ने छिपकर हमला कर दिया। उनके फंसाने के कि जो जाल विछाया गया था, वे उसमें सीधे चले गए। शत्रु के मैं के ने उनके उपर केवल २० गज की दूरी से गोली-वर्षा की। पर दमें से कोई वच जाय तो यह चमत्कार ही होगा। कर्नल सहगर कि मोटर में थे उसमें गोलियों के १६ छेट थे। तय तक दूसरा कर्नल को कालम रवाना होने वाला था,वह भी छा गया था। मेने बाते को छोर कर्नल सहगल की देख-भाल करने का निश्चय किया। जो बर्म यह खबर लाया था उसे यह ज्ञात नहीं था कि कर्नल महगर के उनके दल के लोग मारे गये या गिरफ्तार हो गए। थोडी हो रे का कर्नल सहगल भी छा गए और उन्होंने सारी स्थिति शुक्ते पार्ट हमने छागे वटने और अपने जीप कार और देले को वादिय होते के फेमला किया।

प्रत्यात्रमण किया गया श्रीर शपनी सब मोटरे पापित है ही ही लेकिन हमारे सब कागज शत्रु के हाथ पट गये थे जिनमें हिमान हाले

हुए नकरो धौर लड़ाई की घाडायें भी थीं।

उस समय बहुत देर हो गई थी थीर इससे थाने करे का महर नहीं रहा था; इसलिए यह तय किया गया कि सेगी में हर प्रति की यथाय की लाइन बना लें।

# कान्यु की लडाई

३० मार्च को हमारी एक बन्पनी पर, जो निर्माण पर हम ग का की एटिए से काल्यू में रखी गई थी, जायू की पैजल पलरन शीर कि ने मारी हमला रिया। इस कन्पनी का संभाजन कलाए बार्च्या का से । ये तीसरी पलटन के बनाइर थे, लेकिन अब मिनिवर पर हमी बने पार्ण करवी वा संभाजन करते के किए खुद आदे हैं। उने वालिये जी हम हमारी बन्दानी करते के कार्य का स्थान का स्थान का स्थान का का स्थान का स्थ

गये; जहां भूमि या श्राकाश से होने वाले हमलो से बचाव के लिए कोई रुकावट न थी। हमारे सामने रत्ता का केवल उपाय वे टेंक-तोडक सुरंगें थों जो हमने पास की जापानी टुकडी से मांग ली थी श्रीर श्रपने मोर्चे के सामने वृत्ताकार मे बिछा दी थी। हमारे सभी सैनिक जानते थे कि ऐसी भूमि पर शत्रु को रोकने का प्रयत्न व्यर्थ है। शत्रु की हवाई सेना भी काम कर रही थी श्रीर सुवह से ही हमारी खाइयो पर बम श्रीर मशीनगनों की गोलियां वरसा रही थी।

पहले शत्रु जापानी मोर्चे की श्रोर बढ़ा। उसका एक टैक टैंक-तोडक सुरंग से बेकार हो गया। यह देखकर जापानी सैनिकों का

दिखाई दिये। हमारे सैनिक एक बिलकुल खुले मैदान के बीच में जम

उत्साह बहुत बढ गया। शत्रु का कालम तब हमारे मोर्चे की श्रोर यहा। उसके पीछे पैदल सेना श्रा रही थी जो लडाई के लिए तैयार करके रखी गई थी। हमारे मोर्चे के पास श्राते ही शत्रु का एक दूसरा टैंक एक सुरंग-छेत्र मे धुस गया श्रोर उलट गया। उससे हमारे सैनिकों को वही प्रसन्नता हुई श्रोर शत्रु के टैंक श्रागे बढ़ने से रुक गये। लेकिन शत्रु की पैदल सेना बढ़ती गई। उसमें श्रंग्रेज सैनिक थे। उनको इतना पाम श्राया हुश्रा देखकर हमारे सैनिकों ने संगीनें चढ़ा ली श्रोर 'जय हिन्द' श्रोर 'नेता जी की जय' के नारे लगाते हुए वे शत्रु का मुकायला करने के लिए २०० गज बढ़ गये। जापानियों ने भी हमारे सैनिकों को हमला करते देखकर ऐसा ही किया। वे भी ६०० गज श्रागे बढ़ श्राये। इस जापानी कम्पनी में लगभग १५० श्रादमी थे। शत्रु-मेना में लगभग १००० सैनिक थे। उन्होंने मशीनगनों श्रोर जन्दुकों से जाग-

इस जापानी कम्पनी में लगभग १४० श्चाइमी थे। शबु-मेना में लगभग १००० सैनिक थे। उन्होंने मशीनगनों श्रोर उन्ह्लों में जापा-नियों पर गोलियां वरसाई श्रोर उनको जमीन पर लिटा दिया। इसके बाद वे उन्हें घेरने के लिए श्रागे बढ़े। जापानियों के लगभग ६० प्रति-रात श्रफसर श्रोर सैनिक मारे गए श्रोर दाकी दिर जाने के भन्न में पीठे को मुट पढ़े श्रीर मुदों भीर धायलों को दहाँ ही पढ़ा होरसर श्रपनी खाद्यों में जा धुसे। कप्तान यागडी ने, जो यह सब स्थिति देख रहे थे, मतु पर मां तेज गोली-वर्षा की श्रीर उसको बहुत हानि पहुंचाई। तब उन्होंने ए श्रीर से प्रत्याक्रमण किया श्रीर उसको पीछे हटा टिया। वे सब पार्य सुदों श्रीर घायलों को श्रपनी पंक्ति में उठा लाये। मापंचा अं जापानी बिगोडियर जापानी कम्पनी को बचाने श्रीर जापानी घार्य श्रीर सुदों को उठाकर लाने के लिए सुसे धन्यवाद देने चीर पार्य हिन्द फोज के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए खुद भेरे पाम भागा।

यह निश्चित हुन्ना कि हम उस रात को मिनविन पर हमना के लेकिन हमारी कार्रवाई सम्बन्धी श्राज्ञान्नों के रात्रु के हाण लग गर्ने हें वह स्थितित कर देना पड़ा। २० मार्च की शाम को भी जापारी हों। रातने के उन दस्तों पर, जो श्रोड़न जाकर हमारी मिनविन पर हमें करने वाली कीज को सहायता देने वाला था, श्रुष्ठ के हमार्ड इसला किया और उनकी सब तोएँ श्रीर गोले-गोलिया नष्ट पर हिंदे।

ह्रसरे दिन कप्तान यागटी को भेटेकोन पर एट जाने को प्राणा है। गई। यहाँ उनको लेगी में यचान करती हुई पहली पत्रहर है पाहें पर की रहा तरने का काम दिया गया था।

20-21 मार्च भी रात की, जी मिनयिन पर हमान याने के लिल नियन की गई थी, उन्ना नन्यर ४, एतामार रेजीमेंट (केन्स निवास प्रोमेंट (केन्स निवास प्रोमेंट (केन्स निवास प्रोमेंट को मार्च की मार्च की प्राप्त की मार्च की प्राप्त परिवास की मार्च की प्राप्त परिवास की की मार्च की प्राप्त परिवास परिवास की मार्च की प्राप्त में उम्म प्रिक्त की मार्च की प्राप्त की मार्च की प्राप्त परिवास की मार्च की प्राप्त परिवास की प्राप्त करने स्थान की प्राप्त की प्राप्त की प्राप्त की प्राप्त करने स्थान की प्राप्त की प्राप्त करने स्थान की प्राप्त की प्राप्त की प्राप्त करने स्थान की प्राप्त की प्राप्त की प्राप्त करने स्थान की प्राप्त करने स्थान की प्राप्त की प्राप्त

उसरे बाट दोनों कोर से रोस्टार सर्वा बार्रवारे हुक हुई हैं। " सेनी ने गरनी हरते व्यक्तर सीतरिक में धूम उपने से कीर कहें। मानि कीर स्वतस्था ने बारे से लाक्करी से करते थे। लुगांग बार्ट र के लगभग १ बजे दिन में शत्रु ने लेगी की हमारी पंक्तियो पर मशीनगर्नो से गोलियां चलाई श्रीर गोले गिराये। इसमें हमारे ६ श्रादमी मारे गये। उस दिन शत्रु ने हमारे लेगी के दस्तों पर, जो खाइयां खोदने के श्रीजारों की कमी के कारण श्रपनी खाइयां श्रधूरी ही बना सके थे, मशीनों से श्रत्यन्त तेज गोलावारी की श्रीर हवाई जहाजों से वम गिराये। दो घरटे तक शत्रु के १४ बम-वर्षको ने हमारे मोर्ची पर वम गिराये श्रौर गोलियां वरसाईं। उसके साथ ही शत्रु ने तोपो से हमारे मोर्चे पर दिन भर गोलावारी की । हमारे श्रादमी इसमें हताहत नही हुए, यह चमलार ही था। तोपो की इस गोलावारी का जवाव देने के लिए इमारे पास जो भारी से भारी हथियार थे, वे तीन-तीन इच्ची मैदानी तोपें थीं जो शत्रु की तोपों के मुकाबले में बेकार थीं। हमारे अधिकांश सैनिकों ने इस सबका सामना बड़ी वीरता से किया; लेकिन कुछ कमजोर लोग ऐसे भी थे, जो शत्रु से जा मिले । इससे हमारी पंक्तियों में स्वभा-वतः कुछ निराशा हुई; लेकिन अब जब मैं उन भारी कठिनाइयों का ख्याल करता हूं जिनसे हमारे सैनिक ऐसी लडाई लड रहे थे जिसमें वे श्रनुभव करते थे कि वे हार चुके हैं, तव में शत्रु की श्रोर चले जानेवाले इन सैनिकों को दोप नहीं देता।

इस समय वर्मा में लडाई की स्थिति हमारे धौर जापानियों के लिए बहुत नाजुक हो गई थी।

प्रथम, रात्रु ने शान राज्यों में कालाव पर श्रिधिकार कर लिया था श्रीर जापानियों की बचाव करती हुई सेना के पद्म पर नौंगू में हमला करने की दृष्टि से तानगी श्रीर मोची की खानों की श्रीर बट रहा था।

दूसरे, मध्य भाग में शत्रु ने मीकाटिला ले लिया था जार प्यादने में लढाई हो रही थी।

तीसरे, इससे भी पश्चिम में भीकटिला-न्योंक यातांग महद पर राष्ट्र १४ मील के लगभग धारों वह गया था धौर यांत्रिक देवल फोंज और टेंकों के दस्ते दक्षिए की श्रोर चले गए ये सीर नादीय की नोंदिविंगी पर कब्जा कर चुके थे।

चौये, पोपा के मोर्चे पर तींनया में शत्रु का जीरदार दिवीडर हा नया था श्रीर तौंनथा-पोपा सट्क पर श्राने को बद रहा था।

पांचवें, इरावदी के मोर्चे पर रात्रु ने श्वपनी न्यानग्र और परंग्ड की पुल चौकियां और श्रधिक फैला ली यीं।

श्रराकान मोर्चे पर रात्रु ने तोंगूए पर कदल कर लिया था और होन की खोर तेजी से यह रहा था।

में द्वानामार दल सदा हो होने तथा में रही है की न्याहिती में। मोर्ट द्वेटी टक्टी तो नहीं ता रही है। मदि दमें मोर्ट देने हैं में हुन है मिन त्यां। तो में उसे नक्त कर देते। में तो बन्ता हैं हि बम है स्वामित्रों मोर्ट दिनेश राजि में यह यह समाप ही ताले के क्या के किंगी मीर्ट की नजि की त्रोना मार्थ में स्वाम ही क्योंना ने क्या मा प्रकार रात्रु-पत्त से जा मिलने श्रौर श्रपने पहले साथियों के विरुद्ध बढ़ने के लिए पर्याप्त कारण था। जापानियों ने बर्मा पर जब से श्रिधि-कार किया था, तभी से उनका श्रत्यन्त निर्दयता-पूर्वक शोषण किया या। यह सच है कि उन्होंने बर्मा को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था श्रौर बर्मी लोगो की सेना बनाई थी, लेकिन वास्तव मे ये दोनो ही काम दिखावटी थे। वर्मा सरकार के प्रधान डा॰बायाव श्रौर उनके मंत्री दुर्वेत-संकल्प श्रौर स्वार्थी थे। वे जापानियों के शोषण के सामने श्रासानी से मुक गये थे श्रौर वर्मी सेना जापानी श्रफसरो के सीधे नियंत्रण मे होने से स्वतंत्र रूप से कार्य करने के श्रयोग्य थी। वर्मी लोगों मे तीन वर्ष के जापानी शासन के बाद, जिसको उन्होंने खुद सन् १६४२ में श्रंप्रेजी फौज से लडकर स्थापित करने में सहायता दी थी, श्रव यह श्रनुभव कर लिया था कि वे श्रंग्रेजों के शासन में हो श्रधिक श्रव्छे थे। श्रम की वहुत कमी थी, क्योंकि सब चावल श्रीर पशु जापानी सेना के नियंत्रण में थे। कपढ़ की भी वेहद कमी थी, क्योंकि वर्मा में ऋषि-कांश कपड़ा हिन्दुस्तान श्रीर जापान से श्राता था। रुपये का मूल्य वहुत गिर गया था। एक मुर्गी का बचा साठ रुपये में श्रीर एक श्रंढा तीन रुपये में मिलता था। लोगों की भलाई का खयाल न तो जापानियों ने रखा श्रोर न कठपुतली वर्मी सरकार ने। वचों की शिचाकी तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। इन सब कारगो से वर्मा के लोग जापानियाँ के श्रिषकार से वहुत दुखी श्रीर श्रसंतुष्ट हो गए थे। श्रंग्रेजी श्रीर श्रम-रीकी वम-वर्षक का वर्मा के समस्त सुन्दर नगरो श्रौर कस्वों को वम-वर्षा से नप्ट कर रहे थे। इसलिए वर्मियों को यह चिन्ता हो गई थी कि यह लटाई; जिसमें वर्मा इतना दुखी घौर नष्ट हुद्या था, जितनी जल्दी सम्भव हो, उतनी जल्दो बन्द हो जाय। जिन बर्मियों मे जापा-नियों ने एतनी श्वारायें बांधी थीं श्रौर उनसे इतने उत्साह के माय मह-योग किया था, उन्होंने ही छंग्रेजी सेना के वापिस लोटने का न्दागत किया। इस समय ही जनरल आंगसांग ने, जो २२ दर्प की प्राप्त 🕏 क्रान्तिकारी वसीं थे, युवक जापानियों के विरुद्ध विद्रोह करने का फेंट वर्सी सरकार पर से अपना नियंत्रए हटा लेने का निर्देश किए। उन्होंने हुछ विश्वासी वर्सी अफसरों और जनता पर दर्ग फींड प्रमाव रखने वाले वर्सी पुजारियों के साथ मिलकर जापारी राज्य को उत्ताउ फेंकने की ग्रुप्त योजना दनाई। मार्च के ग्रुप्त में, एप थे करीं सेना को लेकर रंगृन से रवाना हुए, तो दर्मी उनता ने चीर गर्पा पर्ने ने उनको यें उत्ताह से विदा किया। वर्मी इस्तों के जापानी प्रमार प्रौर फींजी भी उनके साथ थे। यायेटमेगा पहुंचों ही मर्ग्य पर्ने उन्होंने जापानी अफसरों को मार डाला चीर उसने बाद रागंत एके मार इस्ते दनाकर मोर्च के प्रगली पंक्तियों के जापानी मीर्टिंग के राम इसते दनके साथ थे। यायेटमेगा के जापानी मीर्टिंग के समस्त प्रौर गोला-वारूड ले जाने वाली लारियों चीर बैलगाडियों का समले करके उनको नष्ट करना गुरू दिया।

इसमें उनदों जो सफलता मिली, उसमें उत्मारित होटा प्रार्थ पाम के प्रधिकांग युवक भी उनते साथ हो गए सीर ऐंडा वर्षी हराने पार 'धा' से जापानी सैनिकों पर जब भी प्रदेशर मिलता, हमें हाते लगे पीर उनकी परनुकें दीनने लगे।

# लेगी की लड़ाई

इस बहिन निर्मत से पालाद किए फीट का क्या दिहें " पोपानको क्याइंग-चेत्र से लग वहा था की काइ वी का कि है। में या। साथ ने दापने पास की सब की ज इस दिमेद की मान करने के जिए पास से लाने का चैसाना कर किया था लीत इसके जिए लाई सीत प्रोप से हमारी कीए पर हसका करने की बीजार बार्ल के पोला पह थी।

्या पुरस्का कर्मेदी क्रिकेटल की त्यात के निर्देश संक्षिण की निर्देश शिक्त समाजन बीक्या १

- (ब) सातवां श्रंग्रेजी डिवीजन न्यानगृ से क्योंक यादांग तक हमला करेगा।
- (स) पांचवां श्रंग्रेजी डिवीजन मीकटिला से क्यौक यादांग तक हमला करेगा।

पोपा के दूसरे श्रंग्रेजी डिवीजन का मुकाबला करने के लिए श्राजाद हिन्द फौज का दूसरा पैदल रेजीमेन्ट लेगी में रखा गया था।

श श्रप्रैल को सीकटीन-चेलौग के दोनों श्रोर स्थित एक चौकी ने शत्रु की हलचलों के बारे में यह खबर दीः—

- (१) साढे ग्यारह बजे प्रातः शत्रु के १० टैंक ४० सैनिको के साथा वैलोंग से लेगी की त्रोर जा रहे थे।
- (२) साढे तीन बजे शाम को १८ जारियां, २ टैंक, १ वख्तरवन्द मोटर, २ मोटर साइकिले श्रीर २ भारी तोपें वेलोंग से लेगी की श्रोर जाती हुई देखी गईं। लारियो में सामान श्रीर सैनिक थे।
- (३) चार वजे शाम को कुछ श्रौर टैंक लेगी की श्रोर जाते हुए देखे गये। इस सेना मे सब टैंक मंक्तोले, भारी शेरमैन श्रौर चर्चिल किस्म के टैंक थे। यह सब फौज सीकटीन तक वढी श्रौर वहां रुक गई।

सब-श्रफसर श्रव्दुल्लाखाँ की कमान मे एक मजवृत लटाकू टुकडी सीकटीन-चेत्र में भेजी गई थी। यह गरती टुकडी श्रागे वड़ी श्रोर सीकटीन से जाने वाले शत्रु के गरती दस्तों से लढ़ी। यह २ श्रप्रेल १६४४ को १० वजकर ४० मिनट पर सदर मुकाम पर लोट श्राई। ११२ श्रप्रेल की रात को हमारे मोर्चे पर शत्रु ने कोई कार्रवाई नहीं की।

२ श्रप्रैल को ११॥ वजे सीकटीन के दिख्या मे रायु के २००० में निक खाइयां खोदते हुए देखे गए श्रोर १ वजकर १० मिनट पर गत्र के १४ हवाई जहाजो ने लेगी पर लगभग दो घंटे तक भारी वम-वर्षा नी श्रोर गोलियां चलाई। सारे गांव मे श्राग लगा दी गई श्रोर हमारा मव राशन श्रोर बैलगाटियो एवं लारियो मे लावा हुआ पानी नष्ट वर दिया गया। इस हवाई हमले के समाप्त होने ही शतु की दोनों ने हमारी सोर्चेयन्टियों पर ध्रत्यन्त तेज गोला-वारी शुरू कर दी। यह गोजारी रात के नो बजे तक जारी रही।

दिन के ३ बजे से ४ तक राजु की गरती कार्रवाई जारी रही।
४ यजे राजु की १४ लारियां टेंकों की मदद लेकर मीकटीन में तेगी के
श्रोर गई। राजु-सैनिक हमारे मोर्चे पर पहुँच कर शपनी लारियों में में
उत्तरे शौर हमारी खाइयों की धोर बढ़े। उनमें से एउ गिरते हुए रेमें
गए श्रीर बाकी नाले में गायव हो गए। टेंक श्रीर लाग्यां भी हुर
नाई श्रीर सीकटीन की श्रीर दौड़ गए। इससे हमारी मेना का महम
यह गया श्रीर उनमें नया जोश भर गया।

यह चिल्लेल प्रत्यच्च या कि दिन में राजु देग-भान करता और हमारे भोर्चे को तलाश करता रहा था, इसलिए दूसरे दिन पूर्ग हार्य से हमला किया जाने वाला था, इसे रोकने के लिए हीयरी पन्श्य की एक कम्पनी पोपा से लाई गई चौर लेगी में पहली पन्श्य की दाहिनी श्रोर नियुक्त कर दी गई।

इस करपनी की कमान सिगापुर में सिगाई गई एर शुक्त जित्तमर मेंकंड लेक्टिनेंट केवलिंग्ह के हाथ में थी। उप रहेती मेत ने सिगापुर में धारम-समर्पण किया तो वह स्रवेशी मेल में लाक था।

व सम्मन १४४४ को हुए चरकारों के भाग जाने से हमारे चर सरों कीर सैनियों में हुए चर कीर निराणा जिलाई जैने गया गई भी। हर एक साउमी यह कनुभन्न परणा जान परणा था कि राष्ट्र को हमारी स्वाउमी का पूरा पता जान गया है और उसकी सारण करें र महार है। होने से हमारा मामाण निराणाजनक है। हमी समय करें र महार है जो नेगी में सी चहु थे, सुद कीए की स्वाप्त संभाणी। मारे राष्ट्र को जान की पह की जा, जिससे ६३ से मी के जिला, ६० हफी की, ६० गारियां, ६२ मी में की र ६००० वैदार में दिन थे, हमारी भी करारे जिल्हों को हमारे कोई कीर के की, साने की सहा। १२ बजे शत्रु की तोपों ने हमारी खाइयो पर बहुत तेज गोला-बारी शुरू की।

१२ बजे दिन में शत्रु के ११ मक्तीले टैंको, ३० बख्तरबंद मोटरों श्रीर ६० लारियों का एक शत्रु-दल लेगी की श्रीर बढ़ता हुत्रा देखा गया। यह दल हमारी खाइयों के सामने १००० गज दूर रुक गया श्रीर पंक्तियों के रूप में विखर गया।

३ वजे शत्रु के सैनिको का एक छोटा दल हमारी दाहिनी घ्रोर गया श्रौर हमारी 'व' णंक्तियो पर हमला किया। हमारे सैनिको के लिए यह विलकुल श्राकस्मिक हमला था। उस वक्त वे खाना पका रहेथे या राशन श्रौर पानी ले जा रहे थे। हमारे बहुत श्रादमी हताहत हुए। शत्रु ने इस पर कटजा कर लिया; लेकिन सायंकाल ७ बजे से पहले इसकी खबर हमारे सदर मुकाम मे नहीं पहुंच सकी।

१ वजकर ४४ मिनट पर सैकंड लैफ्टिनेट केवलसिंह की कमान में जो कम्पनी थी उसकी खाइयो पर भारी गोलावारी के वाद लगभग एक पलटन ने हमला किया। शत्रु के ये सैनिक हमारी खाइयों के बहुत पास श्रा गये। यद्यपि बडी भयंकर घमासान लड़ाई के वाद पीछे हराया जा सका; लेकिन उनके बहुत ज्यादा श्रादमी हताहत हुए।

२ वजे शत्रु के लगभग एक ष्ठाह्न ने, जो हमारे पंक्तियों में घुम श्राया था, हमारे पीछे गोलियां चलाईं, इनका जवाव दिया गया, श्रीर शत्रु को इस जगह से पीछे हटा दिया गया। इस समय तक शत्रु को छोटो तोपे श्रीर मैदानी तोपे सामने से हमारे ऊपर गोले फेंक रही थीं। हमारे दाहिनी श्रोर, वाई श्रोर श्रीर पीछे से उनकी गोलावारी जारी थी।

४ वजे शत्रु की तोपों ने हमारी दाहिनी चोर लगभग १० मिनट तक गोले बरसाये। इस बीच में लगभग १४० गोले फेंदे गये होंगे। इसके बाद एक नई पलटन ने लैफ्टिनेट देवलिंह की बन्पनी पर इसके बाद एक नई पलटन ने लैफ्टिनेट देवलिंह की बन्पनी पर इमला किया। इस कम्पनी ने एक बार फिर इत्यंत दीरता के माय श्रपनी गाइयों की रहा की श्रोर राबु को भारी हानि पहुंचते हे रा पीड़े हटा दिया।

इस तमाम लडाई में कम्पनी के कमांडर सेक्टड लेक्टिंट है। मिंह श्रोर एक फ्लाइन कमांडर हवलदार श्रव्युल मन्नू हो प्राण्यि हैं चोटी पर खड़े हो गये थे सौर खुद श्रपने दस्तों को गोनियां चटारे के बारे में हिदायतें दे रहे थे। ये दोनों चीर प्रस्तर होटे हथिय में के गोलियों की पहुंच में श्रा जाने पर भी पपनी जगह से नहीं है । हैं दोनों प्रस्तरों की बीरता के कारए ही शबू को बार-बार कि हमां में पीछे हटाना पटा।

इस समय यह प्रत्यन्न हो गया था कि गत्नु हमारी जिली हो। से हमारे मोर्चे में प्रवेश करने का इसका दर नुका है; हमिल्ड 'म' कम्पनी, जो बाई जोर थी, वहां से एटाकर लेक्टिनेंट रिक्टिन के कम्पनी की सहायता के लिए टाहिनी पोर लगा जी गई।

७ यजे नायं यह रायर मिली हि 'य' पंक्तिमें पर मानु है उसर परिक करना पर किया है। उसकिए 'म' बस्पनी को प्रायम नह करे कीर मानु दो उस केन्न में हटाने को बाजा जी गई। सै विटनेंट के को है है तात को स्वाने हमना किया और उसमें उसकी प्री मनकार किया। मानु के मैंकिक भागी हानि उठावर जितर-दित्य हो देन भाग गए।

हा। यहे हमारे हाहिनी श्रीत राष्ट्र किर तोरों में हा हिया श्रीत ने हिन्दें देवनामित पर तीमरी यह हमता दिया है। हिन्दें पेट एक यार दिन राष्ट्र में शिंद हमता दिया है। हिन्दें से एक यार दिन राष्ट्र में शिंद हम दिया। है समय राष्ट्र की एक मेना, दिनमें लगभग ही कर्मिता थीं, देवें के सार हमारी यहि श्रीत कि परमारी के मानने लाने बने, हे नि के लोग में से में से मोर्ट भी मोनामारी से यह यह मेना सामारा में दान के ही हाल ही मोर में मोर्ट मो मोनामारी से यह यह मेना सामारा में दान ही हाल ही मोर्ट ।

हरर स्टब्स कार्यात अस्तिक अस्तिक है। असुन्ह आविति और विवास असे विकास व

नेगी की कमान में तीसरी पलटन की एक दूसरी कम्पनी उनके पास भेज दी गई।

४ श्रमेल को लगभग ३ वजे रात को हमारी मोर्चेवन्दी पर शत्रु का घेरा पढ जाने श्रोर श्रत्यन्त कठिन श्रवस्थाश्रों में श्रत्यंत वीरता के साथ लढ़ने के बाद हमारे सैनिको के थक जाने के कारण कर्नल सहगल ने सेना को पोपा की श्रोर पीछे हटने की श्राज्ञा दी। निदान सेना पीछे को मुढ़ पढ़ी श्रोर ७ वजे प्रातः पोपा में श्रागई।

उसी दिन कर्नल जी० एस० ढिल्लन को श्रपने दस्ते के साथ पोपा को लौटने की श्राज्ञा दी गई। श्रौर वे १ श्रप्रैल को नेहरू ब्रिगेड को लेकर पोपा श्रा गये। तब मैंने ब्रिगेड-कमांडरों का एक सम्मेलन किया जिसमें यह तय किया गया कि पोपा के बचाव का कार्य नेहरू ब्रिगेड को सौंपा जाय श्रौर कर्नल प्रमक्तमार सहगल सेना का पुनः संगठन करें श्रौर शत्रु पर श्राक्रमण करने के लिए तैयार रहे।

७ श्रमेल को पौपा से २ मील उत्तर क्योंकतागा में हमारी जो कम्पनी थी उस पर शत्रु ने हमला किया; लेकिन इसमें शत्रु को पीछे हटा दिया गया। प्रश्नेल को मुक्ते श्राज्ञा मिली कि दूसरा डिवीजन पोपा से हटाकर मगवे-मिनवू-यौनवहंगी ले जाया जाय जहां कर्नल एस०एम० हुसेन की कमान में पहला पैदल रेजीमेंट मार्च १९४४ से लड रहा था।

दस्तों को नया काम जो दिया गया, वह था शत्रु के छाता-सैनिकों से अपने होत्रों की रहा करना श्रीर श्रपने यातायात के मार्गों को बचाना।

## पोपा से वापिसी

१० श्रप्रैल को पोपा के दस्तों को कूच करने की श्राज्ञा दी गई। उनके पीछे हटने के मार्ग ये थे:

डिवीजनल सदर मुकाम श्रीर चौथा रेजीमेंट एक वैलगाड़ियों के रास्ते में होकर पीछे हटेंगे जो क्यौक यादांग यौलू-येजन-श्रोक्शीटन-

वेतमासूत श्रीर मगवे गांवों में होकर जाता था।

दूसरी पैदल पलटन क्योंक यादांग क्याटकूत-सैगोन-सागीगांव-रोहर नतसोक छोर तोंग दिगी से होकर जाने वाले सार्ग पर होकर वर्णगं।

१० अप्रैल को हमारे डिवीजनल सदर सुकाम और असतात के चेत्र पर २४ अप्रैजी दम-वर्षकों ने भारी दम-वर्ष की। वन्होंने इन्हें देज महकीले और दाहक दम गिराये जिनसे हमारे बीमार और घाष सैनिकों में से दहुत से हताहत हुए। यह खदर हमारी ओर से गये हुए अफलरों और सैनिकों ने शत्रु को दी होगी। वसी दिन हमारे नौने सदर सुकाम पर शत्रु की भारी तोणें ने भी गोले दरसाये।

12 अप्रैल को क्योंक यादांग की हनारी आगे की कमनी को महु के टैंकों और पैदल सेना ने कर लिया। यह वह -कम्पनी थी जिसकी कमान लैक्टिनेन्ट केवलिए के हाय में थी और जिसने लेगी में इसने वीरता से सुकावला किया था। बाकी प्रत्यन से मट जाने पर भी कमनी के सैनिक लड़ते रहे। अंग्रेज कमांडर ने कम्पनी की इस निरापालन स्थिति को देखते हुए लेक्टिनेन्ट केवलिस को लबर मेजी कि वे आम स्मर्पण कर हैं। लेक्टिनेन्ट केवलिस ने उत्तर मेजा—"जनाद, अमें हमारे पास इक गोली-वालद वाकी है। में अभी आपके पान नहीं आजंगा।" वे जब तक उनकी पूरी गोलियां लत्म न हो गई हम तक लड़ते गए और उसके बाद उन्हें आतम-समर्पण करने के लिए दाय होना पड़ा।

इसी दिन शत्रु ने श्रत्यन्त तेल न्योलावारी के बाद न्योंक राहां को ले लिया और हमारा येनान, न्योंग और मंगवे को लीटने का प्र नात्र मार्ग वन्द्र कर दिया।

इली बीच में नीकटिला से श्रानेवाली राष्ट्र-रेना हमारे क्येंक यादांग से १० मील पूर्व के मोर्चे पर मारी हमला कर रही थी। यहं हमारी रेना को श्रपने मोर्चे को कायम रखने में बड़ी किटिनां ही रही थी। दिवीजन का मुख्य हिस्सा पोपा से १२-१३ श्रप्रैल को २ बजे रात को रवाना हो गया। जब हम क्योंक यादांग को जा रहे थे तब हमें मालूम हुश्रा कि शत्रु के गश्ती दस्तों ने सड़क रोक रखी है। इसलिए हमें श्रपने सब यांत्रिक यातायात साधन सडक पर ही छोड़ देने पडे श्रीर शत्रु के घेरे को तोड़कर निकलने का प्रयत्न करना पड़ा। चौथे छापा-मार रेजीमेंट के कमांडर कप्तान खान मुहम्मद को श्रगले दस्ते का कमां-दर बनाया गया श्रीर उन्हें एक दरार बनाने की श्राज्ञा दी गई; जिसमे होकर वाकी डिबीजन निकल सकें। पोपा-तौगथा सडक पर शत्रु की प्रगति रोकने के लिए कप्तान बागडी की कमान मे तीसरी पल्टन पोपा में छोड दी गई जिससे बाकी डिबीजन को घेरे में से निकल जाने का समय मिल जाय।

१३ श्रप्रैल को = वजे प्रातः डिवीजन शत्रु के वेरे को तोडकर इंडो-यामी के चेत्र में श्रा गया था। यह एक खुला चेत्र था, जिसमें जहां-तहां पेड थे। इस चेत्र में तमाम डिवीजन दिनभर रहा। यहां हम शत्रु के हवाई जहांनों की निगाह से कैसे वच सके, यह एक श्राक्षर्य ही हैं। शत्रु के ये हवाई जहांज इस चेत्र में लगातार गश्त कर रहे थे। उसी दिन कप्तान वागडी की सेना पोपा में श्रपना काम पूरा करके इंडोवामी में श्रा गई श्रीर श्रपने विगेड में शामिल हो गई।

१३ छप्रैल की शाम को इंडोवामी के पास ही मैंने दस्तों के कमांदरों को शाखिरो हिदायते दे दी। पिछली रात को कर्नल सहगल गिर
पढे थे धौर उनके पैर में मोच धा गई थी। उनको एक देलगार्टी में
टालकर लाया गया था। डिवीजन के बाकी वीमार धौर घाउल भी
देलगाडियों में लाये गए थे। इंडोवामी से हम छलग-छलग मानों में
निलें, लेकिन दुर्भाग्य से शत्रु ने नटमौक धौर तोंदुनी पर कड़ा कर
लिया था, इसलिए कर्नल सहगल को इन स्थानों से दचकर चल्ला
भीर प्रोम पहुंचने का प्रयत्न करना पड़ा। रास्ते में उनमा मह गाउन
साम हो गया। शत्रु की सेना उनका पीछा कर रही थी। यह दे

श्रारिभक भाग में दूसरा रेजीमेंट एक कालम बनाकर चलता रहा; लेकिन वाद में मटमीम के चेत्र में पहुंचने पर कर्नल सहगल ने अपनी फीज को दो कालमों में बांटने का निर्णय किया। इतनी वडी सेना के लिए स्थानीय रूप से राशन जुटाना भी कठिन होता था श्रोर यह डर भी था कि श्रंग्रेजी हवाई जहाज, जो समस्त चेत्र में बढ़ी सावधानी से खोज कर रहे थे, उन्हें कहीं देख न लें। एक कालम जिसमें दस्ते का सदर मुकाम, दूसरी पलटन श्रीर पहली पल्टन थीं, कर्नल सहगल की कमान में चला। दूसरा कालम, जिसमें तीसरी पलटन थीं, कप्तान वागड़ी की कमान में केवल कुछ फासला देकर उसके समानान्तर मार्ग पर चला। ये दोनो कालम शत्रु की श्रांखों से वचकर तोंद्विंगी से श्रांगे तक निकलने में सफल हो गये।

### कप्तान वागड़ी की वीर-गति

२० अप्रैल के आसपास, जब कप्तान बागड़ी का कालम ताँद्रिंगी से लगभग २० मील दिल्ला की ओर था, तब शत्रु के टेंकां ने उमकी आ बेरा। उसी समय पलटन खुले धानों के खेतों के बीच में एक छांटे गांव में विखर गई। संतरियों ने कप्तान बागड़ी को बताया कि शत्रु के टेंक बड़ी संख्या में गांव के पास आ गये हैं ! उनकी पलटन इम हमते के लिए तैयार न थी। इतना बक्त भी न था कि वे खाइयां खोद सकते और न उन इस्पाती राचसों से लड़ने लायक उनके पास हियार ये। कप्तान बागड़ी के सामने दो ही मार्ग थे—एक शत्रु के सामने आतम समर्पण कर दिया जाय, दूसरा, जान पर खेलकर लड़ा जाय और बीर गांति श्राप्त की जाय। उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और उनके सामने स्थिति खोलकर रखी। उन्होंने कहा—"हमें शत्रु के टेंकों ने वेर लिया है। हमें या तो लज्जाजनक ढंग से आतम-समर्पण कर देना चाहिए या एक सच्चे सैनिक की मांति बीरता-पूर्वक लदते-लढ़ते जान देनी चाहिए या एक सच्चे सैनिक की मांति बीरता-पूर्वक लदते-लढ़ते जान देनी चाहिए ।" उन्होंने यह मी कहा—"मैं सुद्र कायर श्रंप जो के देनी चाहिए या एक सच्चे सैनिक की मांति बीरता-पूर्वक लदते-लढ़ते जान देनी चाहिए ।" उन्होंने यह मी कहा—"मैं सुद्र कायर श्रंप जो के देनी चाहिए ।" उन्होंने यह मी कहा—"मैं सुद्र कायर श्रंप जो के देनी चाहिए ।" उन्होंने यह मी कहा—"मैं सुद्र कायर श्रंप जो के देनी चाहिए ।" उन्होंने यह मी कहा—"मैं सुद्र कायर श्रंप जों के

सामने हथियार डालने का खयाल भी नहीं कर सकता। मैंने श्रन्तिम समय निक लड़ने का निर्णय किया है।" यह कहकर उन्होंने १०० सैनिक लेकर शत्रु के टैंकों पर हमला किया। हाथों में दस्ती बम श्रोर पैर्रोल से भरी हुई बोतलें लेकर वे शत्रु की मोटरो पर टूट पड़े श्रीर शत्रु के एक टैंक श्रोर एक बख्तरबंद मोटर को तोड़ दिया। दूसरे टैंक पर हमला करते-करते कप्तान बागड़ी के मशीनगन की गोली लगी श्रीर वे सदा के लिए वहां ही सो गये। उनके श्रनुगामियों में से श्रिधकांश ने बीर-गित पाई।

जिन श्रंग्रेज श्रक्सरों ने कप्तान बागडी की लडाई को देखा, वे उनकी वीरता श्रोर श्रभयता से चिकत रह गए। वे यह जानना चाहते थे कि कप्तान बागडी ने श्रपने सामने मौजूद किठनाइयों को जानते हुए भी शत्रु के टैंको पर क्यो हमला किया श्रोर इस प्रकार मृत्यु का श्रावा- हन क्यो किया। कारण तो सीधा-सादा था, लेकिन चह श्रंग्रेज की समम मे नहीं श्रा सकता था। हिन्दुस्तान के सच्चे सपृत मारे जा सकते हैं, किन्तु वे हराये नहीं जा सकते। बागडी जानते थे कि शत्रु के टैंक पर हमला करके वे मृत्यु से टकर ले रहे हैं, लेकिन उनको इसका भय नहीं था। वे हार स्वीकार नहीं कर सकते थे। इस प्रकार श्राजाट हिन्द फीज के एक वीर सैनिक की मृत्यु हुई।

२७ श्रप्रैल को दूसरा कालम नौद्विगी से सफलता पूर्वक यच निकलने के बाद कर्नल सहगल की कमान में म्येव गांव में प्रा पहुचा। यह गांव श्रलेनमायों से लगभग २ मील दूर था। इस गांव में उनकों भारी लटाई होती मिली। दोनों श्रोर से तोंगें चल रहीं थीं। दद कर्नल सहगल ने सडक से लगभग ३ मील पूर्व की घोर मागी गांव नाम की जगह चुनी। उन्होंने श्रपने दस्ते को वहा रहा-पंक्ति दनाने की श्राह्म दी। यह चेत्र बचाव के लिए दिलकुल उपयुक्त था, क्योंकि बह तोन श्रोर पहाटियों से घिरा हुत्रा था धोर बोर्य पांत एक नरी यहती थी। सब पहाटियों पर जहां-तहां पहरेदार नियन कर दिये गए

थे। उनका दल रात को इसी जगह रहा। दूसरे दिन प्रातः क्र्न्स सहराल ने एक सभा की; जिसमें दस्ते के सब श्रफसर शानित हुर थे । उन्होंने उनको बमां की सब सैनिक-स्थिति, मुख्यतः अपने मोर्चे की स्थिति, वताई । उन्होंने कहा कि अलेननायो पर रात्रु ने कन्नाकर तिया है। श्रौर फिर उन्होंने श्रपने श्राइनियों की श्रोर संदेव किया री कहा कि उनके सामने तीन रास्ते खुले हैं। पहला रास्ता यह है कि वे शतुःकी पंक्तियों में से लड़ते हुए निकल चलें और प्रोम में अपने डिवी-जन से जा - मिलें, दूसरा मार्ग यह है कि वे सब नागरिक वेश पहर कर लें और शत्रु की पंक्तियों में से निकल जायं और तीसरा मार्ग पर है कि वे सब लड़ाई के कैड़ी वन जायं। इतना कहने के बाद प्रन्टिन निर्णय उन्होंने खुद अफलरों के लिए छोड़ दिया। अफलरों ने प्रायंना की कि उन्हें विचार के लिए एक घंटे का समय दिया जाय। एक घटे के बाद वे फिर इक्ट्टे हुए और कर्नल सहगल को खबर दी कि उन सवने लड़ाई के कैंदी वनने का फैसला किया है। इसके बाद वर्नत सहगल ने मित्र फौज के कमायडर को एक पत्र लिखा कि उनकी फीज श्रंग्रेजों के लड़ाई के केंद्री के रूप में श्रात्म-समर्पए करना चाहती है। तब उन्होंने अपने सब अफसरों को अपने-अपने इस्तों में बार्न श्रीर अपने सैनिकों को अपना फैसला सुनाने की प्राहा ही। उन्होंने सब पहरेदारों को भी गांव में लौट ब्राने की ब्राज़ा दे ही।

लगभग १ वजे सायं यह सूचना निली कि हुछ गोरखा सैनिक गाँउ में श्रा रहे हैं। कर्नल सहगल ने श्रपने सब सैनिकों को कहा कि वे हर जायं, उत्तेजित न हों श्रोर शत्रु पर गोलियां न चलायं। वे तद कर्न गए श्रोर गोरखा सैनिकों के कर्मांडर से निले एवं श्रपनी कौज के कार-सम्पर्ण की व्यवस्था की। उसके बाद वे भगवे जेल में ले जाये गए।

डिवीजनल सदर मुकाम चौथे रेजीमेंट की वापिती 12 अप्रैल 1888 की रात को इंडोवाकी में विगेड-कर्नाहर की श्रंतिम हिदायते देने के वाद डिवीजनल कमांडर कर्नल शाहनवाज श्रणनी सेना के साथ भगवे को रवाना हुए, जो १०० मील दिन्ए की श्रोर था। दूसरे दिन प्रातः वे ईनो गांव में श्रा गये श्रीर एक वौद्ध-मंदिर में दिन विताया। उनके सेनिक तमाम रात एक रेतीले चेत्र में होकर चले थे, इसलिए बहुत ज्यादा थक गये थे। उस समय शत्रु उन्हें चारों श्रोर से घेरता श्रा रहा था श्रीर सब मुख्य सड़कें श्रीर सुख्य मार्ग उसके हाथ में थे। इसलिए कर्नल शाहनवाज ने शत्रु से, जो श्रागे चला गया था, वच निकलने के लिए जंगल का रास्ता चुना था। तेल के कुएं भी, जहाँ हमला हो रहा था, बीच में पडते थे; इसलिए शत्रु की पंक्तिया में से निकल कर भगवे पहुंचने में बहुत सन्देह था। लेकिन इन सब किताइयों के बावजूद हमारे सैनिकां ने श्रागे बढना जारी रखा। उनका राशन समाप्त हो गया था श्रीर इनको गांवों में से जो उन्छ वे खरीद सके थे, उसी से काम चलाना पडा था।

१ म श्रप्रैल को ४ वजे प्रातः यह सेना शत्रु से वचकर भगवे में पहुंच गई। यहां उन्हें कर्नल हुसैन मिल गये। वे पहले पैटल रेजीमेंट के कमांडर थे जिसे भगवे, किनवू श्रीर नींदिविंगी के चेत्रों की रणा का काम सौंपा गया था। डिवीजनल कमांडर के साथ जो काज प्रार्ट थी, यह भगवे के चेत्र में जहां-तहां भेज दी गई। तय कर्नल हुमेन ने डिवीजन के कमांडर को श्रपने चेत्र की स्थिति वताई। उन्होंने वताया कि तौंदिविंगी पर, जिसकी रचा मेजर बी॰ एम॰ रावत की दमान में पहली पलटन कर रही थी, शत्रु के हाथों में चला गणा है। प्रत प्रात्ताद हिंद फीज श्रीर जापानी उसे वापस लेने के लिए भयंकर हमले जा रहे हिंद फीज श्रीर जापानी उसे वापस लेने के लिए भयंकर हमले जा रहे ही। भगवे के मोचें पर कल साथं शत्रु के टेंको ने वहां से उन मीन पूर्व की हमारी चौकियों पर हमला किया था, लेकिन जा उने उपा नोने प्रताये गए तो वे तोनावगी की श्रीर वापिस चले गत्रे।

इससे यह प्रकट था कि स्थिति तेजी में दहत गरी है होंग मादे पर बल या परसो ही हमले की पाला की जा नकती है। तर मेज मानसिंह को जो भनवे की रक्ता करने वाली दूसरी पलटन के करोत थे, तीन कम्पनियों के साथ उन चौकियों की मदद के लिए जारे की आज्ञा दी गई; जिस पर पहले दिन हमला किया गया था। सद बीमा लोग और सब कोनती सामान लैक्टिनेंट कर्नल रोडरीन्स की कमान में नदी के पार निम्बों को मेज दिया गया।

में यहां यह कहना चाहता हूं कि पहले पैदल रेजीनेंट का. दिननें सायद आजाद हिन्द फीज के सबसे अच्छे सीले हुए सैंदिक थे, सर भारी हथियार और दूसरा सामान दिन गया था। मलाग में बनों आते समय उनके पास ३ मैदानी लोगें और मशीनगरें थीं। हनकें इस कभी को दूर करने का बहुत प्रयत्न किया; लेकिन हमें नया माना निल ही नहीं सका। इसलिए उसको सत्रु के टैंकों के सकादले बन्दू कें और हसकी नशीनगरों से ही रेगिस्तान के समान दिस्कृत हुटे देंग का बचाव करना पड़ा। उसके पास सुरंगें या तोगें भी नहीं थीं दिनमें वह टैंकों को तोड़ सकता।

दूसरे दिन शहु ने हनारी चौकियों के पास झाता-सैनिक टरा दिये। हनारे सैनिक उनसे तुरन्त निड़ गये होर उन्हें पीड़े हटने के लिए बाध्य कर दिया। उसी दिन पोपा से हुन्न ह्योर सेना नगरे में श्रा गई। वह पिछले ७ दिन से लगातार चलती शारही थी। गृह के हवाई हनलों के कारए। वह केवल रात को हो चल सकती थी। दिन में उसे शत्रु के हवाई हनलों से बचने के लिए दिपना पहता था। इस यात्रा में सेना के सैनिक बहुत कम सो सके थे, इसलिए वे नगरे में जब श्राकर लगे तो थकान से विल्कुल चूर-चूर हो रहे थे। इस स्थिति में पहला श्रावश्यक काम उनको थोड़ा श्राराम देना था दिसमे वे लि तरो-वाजा हो सके श्रीर श्रपना संगठन फिर से दर सकें।

३ यजे सार्य गत्रु के टेंक हमारी वाहरी चौकियों में प्रा हुसे कीर श्रचानक मगत्रे में भी पहुँच गये। हमारे पास छपनी चौकियों में सम्बन्ध रखने का हरकारे के श्रविरिक्त श्रम्य कोई साधन नथा। हम-

लिए उनके लिए हमारे शत्रु के टैंक-कालम के श्रा पहुंचने की खबर देना सम्भव न था। मगवे में बहुत कम सेना थी इसलिए कोई संगठित मुकावला नहीं किया जा सका । चौथे रेजीमेट के लैफ्टिनेट कर्नल जी॰ एस॰ डिल्लन और मेजर चन्द्रभान ने कुछ श्रादमी इकट्टे किये, एक रज्ञा-पंक्ति बनाई श्रोर कुछ घंटे तक शत्रु को रोका । उन्होंने इस प्रकार मगवे की बाकी सेना को श्रपने श्रगले लच्य पर लौटने का श्रव-सर दे दिया। उन पर तोपों से जोरदार गोलाबारी की श्रौर हवाई जहाजों से भी वमवारी की गई; लेकिन वे तव तक दढता-पूर्वक श्रपनी जगह पर जमे रहे जब तक कि उनके सब साथी मगवे से हटा नहीं लिये गए। लेकिन हमारे कुछ सैनिकों को मगवे में श्रात्म-समर्पण भी करना पडा। दुर्भाग्य से पहले पैदल रेजीमेट के कमांडर कर्नल एस० एम० हुसेन भी उनमे शामिल थे। कर्नल जी० एस० डिल्लन श्रीर मेजर चन्द्रभान श्रपना काम पूरा कर जुकने पर कामा में पीछे हट श्राये, जहां डिवीजनल कमांडर ने दूसरे डिवीजन को प्रोम को लौटने की दूसरी श्राज्ञा दी। १६। २० अप्रैल की रात को दूसरे डिवीजन की वाकी फौज देशी नावों में बैठकर इरावदी के पश्चिमी किनारे पर था गई। किनवू में कर्नल रोडरीग्स को भी पहले पैदल रेजीमेट की तीसरी पलटन के साथ घोम में हट श्राने की खबर मेज दी गई। दुर्भाग्य से मानसिंह के पास, जो दूसरी पलटन की बाहरी चौकी पर था, खबर नहीं पहुंच सकी। इसलिए दूसरे दिन उन्हें मगवे में छंमेजी फीज के सामने श्रातम-समर्पण करने के लिए बाध्य होना पडा।

हम जब इरावदी के पश्चिमी किनारे पर पहुंचे तो हमरो माल्म हुआ कि तौदयांगी में शत्रु की जो सेना थी उसने मिग्योगे थोंग मिन्हला पर अधिकार कर लिया है। इसलिए हमें और भी पश्चिम को और हट जाना पडा। हमने जंगल के रास्ते से श्रेम पहुंचने की कोशा की। २० ध्रमेंत को मिन्डे गांव में आपे, जो कामा में लगमग ६० मीन उत्तर-पश्चिम में है। रात को दसीं फाज की सहायता में, जिसने शपा- नियों से विद्रोह कर दिया था, हमने कामा में इरावदी पार की श्री हम पूर्वी किनारे पर आ गए। उस समय अलेनमाये में भारी लढाई हो रही थी और शत्रु जल्दी-से-जल्दी प्रोम पर कब्जा कर लेने क अयत्न कर रहा था।

क्योंक यादांग से प्रोम तक की इस पूरी यात्रा में वर्मी सेना ने जिसने जापानियों से विद्रोह कर दिया था श्रीर मिनवू से प्रोम तक सारे चेत्र पर, मुख्यतः इरावदी के पश्चिम में, श्रपना श्रधिकार कर लिया था, श्राजाद हिन्द फौज के साथ श्रत्यंत मित्रतापूर्ण व्यवहार किया। उसने प्रोम के पश्चिम में ४२ गांवों में श्रपनी सरकार कायम कर ली थी। इस चेत्र में जापानी सैनिक प्रायः नहीं रहे थे। यदि कोई छोटा जापानी दल श्रंग्रेजों के धेरे से वचने का प्रयत्न करता हुश्रा मिलता तो वर्मी छापामार उसे घेरे लेते श्रीर काट डालते। गांवों के लोग वाग़ी वर्मी सेना के साथ मिलकर काम कर रहे थे जिसने भ्रपना नाम श्रव 'राष्ट्रीय लोक सेना' रख लिया था श्रीर धुरी देशों के निरद लाइई की घोषणा कर दी थी। इस फौज के कमांडर जनरल श्रांगसांग ने इहायेटमायो में श्रपना सदर मुकाम वानाय था। उस हेत्र में उन्होंने एक बहुत ही शक्तिमान समानान्तर सरकार भी बना ली थी। उन्होंने पत्येक गांव में एक श्रफसर के श्रधीन कुछ सैनिक नियुक्त कर दिये थे। ये श्रफसर इन गांवो में साधारण ब्रामीणों के वेश में ही रहते थे श्रीर कोई भी यह नहीं वताता था कि वे गांव में हैं। वे श्रपनी योजना किसी भी विदेशी को नहीं बताते थे। वास्तव में उनको आमीणों ने आध्य, भोजन थ्रौर संरच्या दिया था। ये थ्रादमी गांव की प्रत्येक चीज पर नियंत्रण रखते थे घौर उनके सहयोग के विना व्रामीणों से एउ भी खरीदना, या कोई वैलगाड़ी किराये पर करना सम्भव न था। इस समय गांवों में यह वैलगाडी यातायात का एक मात्र साधन थी। इन लोगों को शासन श्रीर खुफिया के कामों की शिचा खास तौर में डी गई थी। वे गांवों के लोगों के जरिये उस चेत्र में शत्रु की गति-विधियों

की सब खबरें मंगा लेते थे। गांवों में संतरी रखे गये थे जो शत्रु की सेना के समीप श्राने पर चेतावनी देते थे। इसकी खबर देने के लिए अत्येक गांव में पेड के तने को खोखला करके बनाया हुश्रा एक ढोल होता था। इन ढोलों से बहुत काम लिया जाता था श्रोर इनकी श्रावाज बहुत दूर तक जाती थी। इन ढोलों के बजते ही सब ग्रामीण पुरुष, हित्रयां श्रोर बालक जंगलों में पहले से तैयार किये गए रचा-घरों में भाग जाते थे। इन रचा-घरों में उन्होंने श्रपना सब श्रनाज संचित कर रखा था। उनके सब पश्र भी इन जंगलों में ही छिपे रहते थे। फलतः जब कभी जापानी फौज श्राती तो उसको गांव उजहा हुश्रा मिलता श्रीर उसमें उसको शत्र कही भी दिखाई न देता। जापानी सेना के मार्ग में, मुख्यतः जो इस देश पर ही निर्भर थी,यह एक बड़ी वाधाथी।

इस खुफिया-दल के साथ लड़ाकू छापामारों का, जो ४० या ४० के दल बनाकर जंगलों में छिपे रहते थे, पूरा सहयोग रहता था। इन छापामारों के पास जापानियां के नये-से-नये ढंग के हथियार थे श्रोर वे बिलकुल चौकन्ने रहते थे। उनको श्रपने जासूस ढलों से जहां कहीं भी किसी जापानी टुकड़ी के होने की खबर मिलती उसको 'वे वहां ही जाकर समाप्त कर देते। जापानी फौज पर इन छापामारों का गहरा श्रातंक था। वे जापानियों को समय-समय पर भयंकर रूप से हताइत करते थे। वर्मा में कपड़े की भारी कमी थी. इसलिए दर्मी छापामार जापान के रसद के गोदामों श्रीर कपड़े के गोदामों पर हमला वरते या उनके मोटर-दलों श्रीर रेलगाडियों पर. जिनमें ये चीजें होतीं, दिपकर छापा मारते श्रीर उन्हें लूट लेते। इस लूट को वे गावों के लोगों में बांट देते थे। श्रपने इस व्यवहार से धीर न्यायपूर्ण एवं उचित रामन से उन्होंने गांवों के सब लोगों की सहानुकृति छीर उनका सहयोग भाष्त कर लिया था।

मार्च १६४४ में जब प्राजाद हिन्द फीट पीरा की मार्व में थी, य जापानियों ने उससे हन बर्मी द्वारामारों के दिन्द हमंबर्द हरने की प्रार्थना की थी। लेकिन हमने वर्मियों से लंडने से इन्कार कर दिया। हमने उनको कहा कि हमारी लंडाई तो हिन्दुस्तान को स्वतंत्र करने के लिए ग्रौर केवल ग्रंग्रेजों के विरुद्ध है जिनका उसके उपर शासन है। हमारी सेना जापानी सेना नहीं है ग्रौर न वह जापानी सेना के श्राधीन है इसलिए हम बर्मी लोगों से नहीं लंड सकते। श्राधिर वे भी श्रपनी स्वतंत्रता के लिए लंड रहे है। ये खबरें जनरल श्रांगसांग के पास पहुंच गई थीं जिन्होंने श्रपने फौजियों को हिदायतें निकाल दी थीं कि वे प्रत्येक सम्भव उपाय से ग्राजाद हिन्द फौज की सहायता करें ग्रौर उससे कभी न लड़ें।

यह सर्व विदित है कि सन् १६४२ से पहले अंग्रेजों ने अपने शासन-काल में वर्मी लोगों और हिन्दुस्तानियों के वीच बहुत ही कर माय पैदा कर दिये थे। इसके फल-स्वरूप जब जापानी वर्मा में आगे वढे और हिन्दुस्तानियों ने वडी संख्या में हिन्दुस्तान आने का प्रयत्न किया तो वर्मियों ने उनमें से हजारों को वेरहमी के साथ काट ढाला। इसको देखते हुए वर्मियों के रुख में यह अंतर अवश्य ही आश्चर्य-जनक मालूम होगा। इस परिवर्तन का कारण क्या था? इसका कारण या नेताजी श्री सुभाषचन्द्र वोस का व्यक्तित्व। जिन दिनों वे वर्मा में रहे उन दिनों में उन्होंने वर्मा के लोगों के साथ अत्यन्त मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बना लिये थे, इसके फल-स्वरूप वे उन्हें हिन्दुस्तान का ही नहीं, विक्त वर्मियों और पूर्वी एशिया के दूसरे देशों के लोगों का भी नेता मानने लगे थे। यदि वर्मी सेना ने सहयोग न दिया होता तो दूसरे दिवीजन का मुख्य भाग शीम और पीगू में न पहुँच पाया होता।

१ मई को सुबह मैं श्रपनी सब फौज को कामा के सामने इराउदी को पार करके पूर्वी तट पर उतारने के बाद, में भी श्रपने श्राधिरी दल के साथ नदी पार कर श्राया। इस श्राक्षीरी दल में मेरे दिवीजन के सबर मुकाम के सब श्रफसर कर्नल रोडरीग्स, मेजर रामस्वरूप, मेजर मेहर दास, मेजर ए० बी० सिंह श्रीर कर्नल जी० एस० दिल्लन थे। दम समय डिल्लन तीव उदर-शूल से प्रीडित थे। सुवह होते-होते हम एक गांव में पहुंचे जो श्रोम से १ मील उत्तर में था। यहां मुके खबर मिली कि जापानियों ने प्रोम खाली कर दिया है श्रीर उसमे श्राग लगा दी है। मुक्ते यह खबर भी दी गई कि वौगू पर श्रंश्रेजो का कब्जा हो गया है, रंगून से जापानी हट गये है श्रोर नेताजी ने वर्मा-स्थित भारतीय राष्ट्रीय सेना श्रौर श्राजाद हिन्द फौज को श्रंग्रेजो के सामने हिययार ढालने की श्राज्ञा दी है। लेकिन मैं इन श्राज्ञाश्रों को मानने के लिए तैयार न था श्रौर लढाई जारी देखने का इरादा किये वैठा था। में नेताजी के पास, जिनके मौलमीन से होने की श्रफवाह थी, पहुंचने का भयत्न करना चाहता था। इसलिए स्थिति जितनी खराव मै सममता था, उससे भी ज्यादा बुरी हो गई थी। मै श्रनुभव करता था कि मौल-मीन का रास्ता कठिन होगा। वीमार स्रोर घायल उसकी तकलीफ को वर्दारत न कर सकेगे। इसलिए मैने सब वीमारों श्रीर घायलों को कर्नल रोडरोग्स श्रौर मेजर रंगनाथन की देख-भाल मे वालायस्ती नाम के एक हिन्दुस्तानी गांव मे छोड देने का निश्चय किया। यह दोनों श्रफसर यह जानते हुए भी कि अंग्रेज उनके साथ वहुत उग वर्ताव करेंगे, वडी प्रसन्नता से वहां रहने श्रौर बीमारो एवं घायलों की देगा-भाल करने के लिए तैयार हो गये। उनको छाज्ञा दी गई कि उद श्रंमेज शोम मे श्रा जायं तब वे श्रात्म-समर्पण कर हैं।

वाकी लोगों को साथ लेकर में १ मई को प्रोम से न्दाना हुन्ना। उस समय शत्रु कस्वे पर भारों गोलाबारी कर रहा था गीन वहां उनने श्रागे यहने से रोकने के लिए फीज नहीं थी। दीमारों नो प्रोम में छोट-कर खाना होते समय का दृश्य श्रत्यन्त हृद्य-विदारक था। उनमें में श्रिकांश श्रत्यन्त दुर्वल होने पर भी डिवीजन के साथ ही जाना चाने थे। श्रंप्रेजों के सामने श्रात्म-समर्पण करने ने ख्यांक में गुड़ ही उनके दिया विद्रोह कर रहा था। लेकिन श्राबिर नेनी जाला है जुनम एने वहां रहना ही था, क्योंकि में हम्यांक में पिने हरने मन्द्र हो उनके पर दहां रहना ही था, क्योंकि में हम्यांक में पिने हरने मन्द्र हो

कुछ घटित हुआ था उसे फिर घटित होने देना नहीं चाहता था।

शत्रु अभी तक प्रोम के दिल्ला में नहीं पहुँच पाया था; इसिंट हम प्रोम से रंगून जाने वाली मुख्य सडक पर चल पडे। जाप बड़ी तेजी से हट रहे थे। वे अपने सैनिकों को निकालने के लिए गाड़ियां मिल सकती थीं, उन सबका उपयोग कर रहे थे। हमारे पितों गाड़ियां थी ही नहीं, इसिलिए हमारी सेना दिन-रात चलती जिससे शत्रु उसे पकड न सके। सदा की मांति जापानी हमें इससा भी संकट-प्रस्त अवस्था में अकेला छोड़ गये और जितनी तेजी से भ-सकते थे उतनी तेजी से भागे। चूंकि हमारे पास वेतार का तार कि था, इसिलिए हम अपने चारों और की आम स्थिति जानने के हि उन्हीं के ऊपर निभर्र थे।

१ मई को ७ वजे प्रातः हम एक गांव मे पहुंचे जो श्रोक्षो २ नील दूर था। यहां से जापानी फीज पूर्व मे पीगूयोमा पहाडों चली गई। हमने लैटपादान जाने का निर्णय किया।

७ मई को श्राधी रात के समय हमारा दल तैकची में शा गय यह जगह रंगून से लगभग ३० मील उत्तर में है। यहां हमें मालूम हुआ कि अंग्रेजी फौज ने रंगून ले लिया है और श्रव हमे पकड़ने के उद्देश्य से उत्तर की श्रोर जा रहा है। यहां हम फिर धिराव में श्रा गये।

मेंने मुख्य सडक को छोडकर शत्रु की पंक्तियों को पार कर, सितांग नदी को पार करने थौर मौलमीन या बंकांग में थ्रपनी फीड में जा मिलने के उद्देश्य से पूर्व की थ्रोर पीग्योमा पहाडी में धुमन की निश्चय किया।

लगभग एक सप्ताह तक हम श्रत्यन्त सवन जंगलों में हो हो पि पि प्रियोमा पहाड को पार करते हुए बढ़ते गए श्रीर १२ मई को पी पि स्ते लगभग २० मील पश्चिम में नियाता गांव में पहुँच गए। वहीं

र मुमे मालूम हुत्रा कि रात्रु ने पन्द्रह दिन पूर्व पीगू ले लिया है श्रौर त श्रव वाकी मे लडाई चल रही है।

मुक्ते यह भी मालूम हो गया कि जर्मनी ने मित्र देशों के सामने विनाशर्त श्रात्म-समर्पण कर दिया है और तेज वम-वर्षा के कारण जापान का पतन भी समीप है। मैने एक दिन उसी गांव में विताने का निश्चया किया श्रीर शत्रु की स्थिति का पता लगाने के लिए एक गश्ती दल पास के गांव में भेजा। गश्ती दल दूसरे दिन लौट श्राया श्रीर सव के कि वातें भी मालूम कर श्राया। यह विलक्कल साफ था कि हम पूरी तरह फंस गये थे श्रीर श्रंशेजी फौज हमारे चारो श्रोर घिरती श्रा रही थी।

लगभग ४०००० जापानी सैनिक भी इसी प्रकार घिरे हुए थे।

अ हमारे जपर तगातार बम श्रीर तोपों के गोले फेंके जा रहे थे, राशन

अ समाप्त हो गया था श्रीर सब गांवों के लोग जंगलों में भाग गए थे।

जापानी स्त्रार के बच्चों, भैंसो, गायों श्रीर बंदरों सब को खा रहे थे।

सिथिति श्रत्यन्त गम्भीर थी श्रीर हमें सभी बाते निराशाजनक दिन्माई

देती थी।

1

ا بر

:1

أإز

الم الم मैने अनुभव किया कि अब हमारे सामने कोई मार्ग खुला नहीं रहा है। मुक्ते इन स्थितियों में और अधिक लोगों को विल देने में कोई लाभ दिखाई नहीं देता था। हमारा राशन समाप्त हो गया था, हमारे पास बहुत कम कारत्स रह गए थे और अब बरसात शुर हो गई थी। १३ मार्च को लगभग ७ बजे सायंकाल हम नियाता गाद में चन पर्ट और एक घने जंगल में रात बिताने के लिए रक गये। वहां उन उप किंदिबन्ध के सघन जंगल में सूर्य हिपने के वक्त पर मेंने अपने में नियों के सामने डिवीजन के कमांडर के रूप में अपना आखिरी सामर दिया। उन वीरों के सामने जिन्होंने भयंकर परीकारों और करों में रंग साथ दिया था।

उन्होंने जिस बीरतापूर्ण टंग से हिन्दुस्तान की मबत्नद्रात की

द्र तक जारी रही। च्रंकि में नहीं चाहता था कि अंग्रेज मुने जीवित पकड़ लें, इसलिए मैंने इन दिनों में इस बात का बहुत प्रयन किया कि मैं सारा जाढ़ें। सरने से पहले में शत्रु को ऋधिक-से-ऋधिक हानि भी पहुँचानी चाहता था।

श्रंत में १७ मई की रात को लगभग ११ वजे जब त्राकांश में चंद्रसा चमक रहा था, हम सितिपिंजीक्स गांव के पास श्राये। मेंने दल को गांव के वाहर कुछ सौ गज की दूरी पर ठहरा दिया श्रोर में हुड दूसरे तीन श्रादमियों के साथ गांव में घूमने गया। जिससे रात को हम वहां ठहर सकें।

में ज्यों ही गांव में घुसा, किसी ने हिन्दुस्तानी में कहा—"तुम कोन हो ?" मैने उत्तर दिया-"हम हिन्दुस्तानी हैं।" वे फिर विल्लादे-"तुम कौन हो ?" मैंने उत्तर में पूछा—"तुम कौन हो ?" मैंने यह खयाल करते हुए, कि ये शायद हमारे ही आदमी हैं जिन्होंने शत्रु है पास जाने श्रौर श्रात्म-समर्णण करने से इनकार कर दिया है, कहा - कि हम आजाद हिन्द फौज के आदमी है। उसको जैसे ही यह मालूम हुन्ना कि हम श्राजाद हिन्द फौज के श्रादमी हैं, वैसे ही मैंने एक श्रंग्रेज श्रफसर को यह चिल्लाते हुए सुना-"तहरी गोली चलाश्रो।" इस श्राज्ञा के देते ही लगमग ११ गज की दूरी है हमारे अपर वन्दूकों श्रोर मशीनगनो से लगातार गोलियां दागी आते लगीं। मेरे तीन साथी जो मेरे दाहिनी श्रीर वाह श्रीर श्रीर सामने थे, तुरंत जान से मारे गये श्रीर मेरे हाथ मे चमडे का थेला जिसने मेरी दायरियां थी श्रौर जो लाल किले मे फौजी श्रदालत के सामने हमारे मुकहमें में पेश किया गया था, गोली लगने से मेरे हाय से हूट कर जा गिरा। मुक्ते विलङ्ख श्रींच भी नहीं श्राई; यह श्रारचर्य की बात थी। में श्रपने दल के पास वापिस गया श्रीर उन सबको धपने मान ले श्राया। हमने श्रंग्रेजी मोर्चे पर हमला किया श्रीर उनको वहां मे इटा दिया ।



लेफ्टिनेंट कर्नल महरदाम





लैफ्टिनेट कर्नल पी. एम रन्डी





लैं दिउनेंट कर्नल पी के सहगल



लेफ्टिनेट कर्नल महबूब ग्रहमद





चूं कि हमारा रास्ता रुका हुआ था, इसलिए मैंने कुछ सौ गज पीछे जाने श्रीर बचाव की जगह द्वंढने का निश्चय किया।

दूसरे दिन सुवह मै पपने दल को एक जगह ले गया जो श्रंग्रेजी त्तोपसाने से फेवल ४०० गज दूर थी। हम श्रंग्रेजो पर वहां से श्रंतिस हमला करना श्रोर श्रपने प्राण देना चाहते थे। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि हम चारो श्रोर से श्रंग्रेजी फौज से घिरे हुए हैं। तब मैंने श्रपने सब साथियों की एक बैठक की श्रौर उनसे कहा कि हम तीन प्रकार से अपने प्राण दे सकते हैं। पहला श्रौर सबसे श्रासान तरीका खुद गोली मारकर मर जाना है। लेकिन सुक्ते यह पसंद नहीं है, क्यों-कि यह कायरता का तरीका है। दूसरा तरीका शत्रु की तोपों पर हमला करना श्रौर उनको नष्ट करना या खुद नष्ट हो जाना है श्रौर तीसरा तरीका यह है कि श्रपने श्रापको श्रंयेजो को पकडा दें श्रौर उनके हाथो से मारे जायं। मुक्ते इसमे कोई सन्देह •नही है कि श्रंग्रेज यदि मुक्ते जीवित पकड लेंगे तो मेरा क्या करेंगे। इसका लाभ यह होगा कि हम शायद हिन्दुस्तान को ले जाये जायंगे, फौजी श्रदालत मे पेरा किये जायंगे श्रौर तव गोली से उडा दिये जायंगे। इसने न्योटी-मी प्राणा की रेखा यह दिखाई देती है कि हम सम्भवतः ग्रपने देशवासियों को श्रपने श्रान्दोलन के वारे में सब बातें वता सकेंने झौर यह श्राणा भी इसमें छिपी हुई है कि उस अवस्था में हमारी कर्वे हमारे देश ने वनेंगी।

मैंने श्रंतिम चुनाव श्रपने सैनिकों श्रोर श्रफसरों पर छोट दिया।
तब कप्तान ढिल्लन वोले "हमें पहले तरीके को तो छोट ही देना चारिए,
धर्यात् ध्रात्मधात नहीं करना चाहिए। दूसरा तरीना यद्यपि धरिताएं
है, लेकिन वह भी यहां ही खत्म हो जायगा। तीनमा नरीना माने स्वया
धरता है. क्योंकि प्रथम यदि हमें मरना ही हो तो गोली माने साला
धंग्रेजों पर छोड़ देना ज्यादा घच्छा है। उसने हमारे जन्मित्म धंग्रे देश्यासियों के हद्यों में छंग्रेजों के प्रति घटना की हर गर साला
धरेस में परमी भी यह धमुभव वर सकते हैं कि हमारे नुकुषों हा घटना

लेना उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने अंतिम रास्ता परंद कित अधिकांश लोगों ने भी उसका समर्थन किया।

श्रंत में हमें एक हिन्दुस्तानी पलटन केसैनिकों ने पकड़ लिया की पलटन के सदर मुकाम में पहुंचा दिया, जहां हमारे साथ द्याहता क न्यवहार किया गया। उसके बाद हम त्रिगेड के डिवीजनल सदर मुकान श्रंत में पीगू की जेल में ले जाये गए।

में जब इंग्रेजी फौजी सदर मुकाम में था, कई इंग्रेज और हिन्दु-स्तानी अफसर श्रीर दूसरे पदों के सैनिक मेरे चारों श्रोर फिर श्रादे। एक पुराना श्रंग्रेज अफसर मुक्तसे वड़ी हेकडी के साथ बात करें लगा। उसने मुक्तसे कई प्रश्न पूछे जिनके उत्तर मैंने वैसी ही हेक्डी से दिये।

वात-चीत इस प्रकार हुई—

वि॰ घ्र॰-ग्राप किसके लिए लड़ रहे थे ?

उत्तर—हम अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे।

वि० ञ्र०-तव ञ्रापने ज्ञात्म-समर्पण क्यों किया ?

उत्तर—श्रापको सुमत्ते यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। धार कार्ष मली-भांति जानते हैं। श्रंश्रेज श्रातम-समर्पण करने में कुश्रत हैं। धारने डनकर्क श्रोर सिगापुर में क्या किया था ?

इससे वह बहुत चिड़ गया। उसने मुक्तसे फिर पूछा।

नि॰ श्र॰-यदि श्राप हिन्दुस्तान लेजाये जायं श्रोर होड़ दिये <sup>जाप</sup> तो श्राप क्या करेंगे ?

उत्तर—में हिन्दुस्तान की लड़ाई जारी रख्ंगा।

वि॰ घ्र॰-घ्रापको जापानी क्या तनस्वाह दे रहे थे ?

उत्तर—जापानी मुक्ते कोई तनस्वाह नहीं दे रहे थे। हमारे नेवार्जी हमको तनस्वाह देते थे। डिवीजन के कमांडर के रूप में मेरी उत्तर गाँ २६० रापये थी श्रीर इसका वास्तविक क्रय-मूल्य मुर्गियों के बर्चों के बरावर था। वि॰ श्र॰-श्रापके नेताजी को रुपया कहां से मिला ? उत्तर-वह रुपया हिन्दुस्तानी नागरिकों ने उनको श्रपनी इच्छा से शन दिया था।

इस पर वह नाराज हो गया श्रीर जमीन पर श्रपना पैर पटककर बोला—"में श्राशा करता हूं कि वे तुम्हें गोली से उढा देंगे।" श्रीर तब वह चला गया। हम दोनों के बीच की यह बातचीत हिन्दुस्तानी सैनिकों में जंगली श्राग की तरह से फैल गई। उनको यह विश्वास कराया गया था कि श्राजाद हिन्द फौज जापानी सेना थी। जब में हिरासत में था तो बहुत से सैनिक मेरे पास श्राते श्रीर श्राजाद हिन्द फौज के बारे में सब बातें पूछते। जब उन्हें श्राजाद हिन्द फौज के बारे में सब बातें पूछते। जब उन्हें श्राजाद हिन्द फौज के बारे में पूरी बातें बताई गई तो वे बहुत दुखी हुए श्रीर उन्होंने कहा कि श्रंग्रेजों के प्रचार ने उन्हें गुमराह कर दिया। यदि उनको पूरी बातें पहले मालूम हो गई होती तो वे भी श्राजाट हिन्द फौज में शामिल हो जाते।

दूसरे दिन सुक्ते पूछ-ताछ के लिए केन्द्र में ले जाया गया जहां में २० दिन तक रहा। वहां मेरे साथ यहुत ध्रच्छा व्यवहार किया गया। कमांडिग ध्रफसर एक घ्रायरिश था।

पीगा से में पहरे में रंगून पहुंचाया गया और यहा में ह्यांटें जहाज से कलकत्ता भेज दिया गया । धौर धंग्रेजी फोजी पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया । कलकत्ता से ४ गीरखा प्रकार और मंतिक सुभे दिल्ली ले आये । यह यात्रा वटी मनोरंजक रही । वलकत्ता से रवाना होने से पहले हवालात में मेरे साथ जाने वाले मंतिक वल का अफसर बुलाया गया और उसे पूरी हिटायतें जी गई। उने बहा गया—"आप जो आदमी ले जा रहे हैं, यह बहुत ही खतान कर दि हैं और बिटिश सरकार का भारी शबु है। यह धार जिल्ला होने सार रहेंगे सो यह आपकी बन्दूक दीन लेगा धौर धारकों नाम रहेंगे सो यह आपकी बन्दूक दीन लेगा धौर धारकों नाम होने सार देगा या डिट्ये से भाग जायगा। यदि यह भाग हम ले प्रव

या तो गोली से उड़ा दिये जायंगे या कैंद में डाल दिये जायंगे। इस-लिए सावधान रहें और थोडा-सा भी सन्देह हो तो गोली मार दें।"

गोरखा श्रफ्सर इस पर चौकन्ना हो गया श्रीर कहने लगा कि जैसा कहा गया है, वह ठीक वैसा ही करेगा। तब मुक्ते एक वंद पुलिस वान में स्टेशन ले जाया गया श्रीर वहां मुक्ते रिजर्व फर्स्ट हास डिट्वे से विठा दिया गया। डिट्वे के बाहर बड़े-बड़े श्रक्तों में लिखा था—'खतरनाक केंद्री: कोई श्रन्दर नहीं जा सकता।'गोरखा पहरेदारों को जितना चौकन्ना रहने के लिए कहा गया था वे उतने ही चौकन्ने श्रे। जैसे ही गाडी रवाना हुई मैं एक श्रलग जगह पर लेट गया। गोरखा स्वेदार ने श्रपने तीनो श्रादमियों को मेरे गिर्द घेरा डालने की हिए से विभक्त कर दिया। तब उसने उन्हें श्रपनी बंदूके भर लेने की श्रीर उन्हें तैयार रखने की श्राज्ञा दी। मैं जब कभी श्रपने पैर या हाथ को हिलाता तो चारों ही बन्दूके मेरे ऊपर मुका दी जाती थीं। मुक्ते श्राश्चर्य है कि—उनके इतना भयभीत होने की श्रवस्था में कोई बन्दक चल क्यों नहीं गई?

पहले दिन श्रौर पहली रात में यह हालत जारी रही। दूसरे दिन सुवह जब उसने सावधानी से मेरी जांच कर ली तो स्वेदार इस नतीजे पर पहुँचा कि में तो दूसरे श्रादमिगों के समान ही साधारण श्रादमी हूँ। श्रवतक उन्होंने मुमसे एक शब्द भी नहीं कहा था। तब स्वेदार मेरे पास श्राया श्रौर मुम्मे पृद्धा कि में कौन हूं श्रौर मेने क्या श्रपराध किया है। मेने उसे बताया कि में श्राजाद हिन्द फीज का श्रफ्तर हूं। यह सेना श्रंग्रेजों की श्रोर से लढ़ने के लिए मलाया भेजी गई थी लेकिन बाद में जब श्राजाद हिन्द फीज बनाई गई तो में हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के लिए लढ़ने के डहेंग्य से उसमे शामिल हो गया।

वह इसे समम ही न सका श्रौर पूछने लगा कि मेरे बेसा शन्दी तनस्याह-पाने वाला किन कारणों से श्राजाद हिन्द फौज में मिल गया भौर श्रंमेजी सरकार से लडा। संयोग से यह श्रकसर चीन पहाड़ियों में मेरे दस्ते के विरुद्ध लड़ा था श्रोर श्राजाद हिन्द फौज के वारे में उसके श्रपने खयाल थे!

मेंने उससे पूछा कि क्या यह सच है कि वास्तविक लडाई में हिन्दुस्तानी श्रोर गोरखा फौजें श्रागे रखी जाती हैं श्रोर टामी सैनिक पीछे। उसने कहा—'हां।' तब मैने पूछा कि क्या श्रापके सैनिको श्रयीत गोरखों श्रोर श्रंग्रेज टामियो को बराबर तनख्वाह मिलती है ? उसने कहा—'नहीं।' श्रंग्रेज टामी को गोरखें या हिन्दुस्तानी सिपाही से चारगुनी तनख्वाह मिलती है।' तब मैने उससे इसका कारण पृछा। मैंने कहा कि जब शत्रु की गोलियां खाने का सवाल श्राता है तो सामने श्राप रहते हैं, तब टामी को हिन्दुस्तानी सिपाही से चारगुनी तनख्वाह क्यों दो जाती है ?

वह गम्भीर विचार में डूवा हुआ दिखाई दिया थीर तय थंत में कहने लगा—'साहब, यह श्रन्याय है।' मैंने उसे करा कि तनस्मार, राशन, पेन्शन, घर, यात्रा की सुविधा श्रंग्रेज श्रफतरों से हिन्दुस्तानी सैनिकों के साथ किये जाने वाले व्यवहार के 'श्रन्याय को मिटान के लिए ही श्राजाद हिन्द फौज श्रंग्रेजों के खिलाफ लटी।

यह फिर गम्भीर विचार में झ्वता दिखाई दिया चौर पंत में दोरा— 'श्रगर श्राजाद हिन्द फौज इसके लिए तटी तब तो उसरे परुष प्रच्या किया।

उसने तब मुक्तसे पृछा कि हमारा प्रधान सेनापति जीन धा मिने उसे नेताजी का चित्र दिखाया। उसने चित्र को घरण्य प्रभागनमूचक भाव से देखा श्रोर तब कहा—'श्रोह,,तब हिन्दुस्तानी भी प्रधान गेरा-पति हो सकते हैं ?'

तय उसने श्रपना हृदय मेरे नामने खोल दिया। उसने रण जि भमेज ही हिन्दुस्तानी श्रीर खंत्रेज सिपाहियों में भेद-भार धर्न को है। भी समी में पैदा हुए गोरखों दी एवं पहटत दनहें थे उन्होंने गोरलों को वही तनस्वाह दी जो वे झपने सिराहिनों हे दे रहे थे।

ये सब बाते सुनने के बाद उसका रुख तुरंत बदल गरा। दलं श्रपने श्रादिनयों को श्राहा दी कि वे श्रपनी बन्दूकें तुरंत खाटी कर हैं श्रोर तब पहले दिन के श्रशिष्ट ब्यवहार के लिए माफी मांगी।

मैंने इस घटना की चर्चा केवल यह दिलाने के लिए की है कि आजाद हिन्द फौज के खिलाफ हिन्दुस्तानियों के और खास तार है सैनिकों के ख्याल किस तरह से खराव किये गए हैं और उस मूठे प्रचर की पोल कितनी जल्दी खुल जाती है और उसका असर दूर हो जाता है।

१४ जून १२४१ की शाम को मैं दिल्ली पहुँच गया। मुम्मे मोधा खाल किले में ले जाया गया। मुम्मसे लगभग एक महीने तक पृष्ठ-उत्त की गई श्रीर तब फौजी श्रदालत में मुकदमा चलाया गया दिनका विस्तृत हाल मैं यहां दुहराना नहीं चाहता, क्योंकि हिन्दुस्तान के लोग उसको भली-भांति जानते हैं।

श्रव में यह बताना चाहता हूं कि श्राजाद हिन्द फोज के बाकी दी विवीजनों का श्रंत में क्या हुश्रा। इनमें से पहला दिवीजन नित्नाना में था श्रोर इसके श्रधिकांश सैनिक श्रह्मताल में थे।

जैसा पहले कहा जा चुका है, पहला रेजीमेंट इस दिवाजन के दारी वने हुए लोगों में से बनाया गया था और कर्नल ठाकुरिन्ह की कमार में रखा गया था। यह रेजीमेंट वीरतापूर्वक लहा। अंत में वह टेंनों फोर बरतरवंद गाहियों के कालम के घेरे में था गया थीर टमके मद मार्ग शत्रु ने रोक दिये। तोंगू और पीगू पर शत्रु का कटजा होगया। तब कर्नर ठाकुरिन्ह ने पूर्व की थीर पहाडों में जाने, सेनांग पार करने और स्वान में पापन में पहुंचने का निश्चय किया। दटेन्द्र पहाड़ों के पार नगां और मार्ग-इशंकों की मदद के दिना थीर रागन न होने की ध्यस्मा में सफर करना दहुत ही कठिन काम था। हमारे थाडमी पापन से मोटमीन चले गने थीर नहां से दंकांग पहुंच गये।

जो सैनिक कोहिमा में पहुंचे थे उनमें से श्रधिकांश सैनिक सुभाष-क्रिगेड के सैनिक थे। इन सैनिकों ने मार्च १६४४ में चलना शुरू किया या श्रीर तब से श्रव तक लगातार चलते ही रहे थे। इस श्रसें में उन्होंने पैदल २००० मील की यात्रा की होगी। इसमे उनको श्रत्यंत खराब रास्ता मिला श्रीर किसी प्रकार की सवारी नहीं मिली। हमारे सैनिकों की इस श्राश्चर्यजनक यात्रा की श्रीर उनकी भावना की प्रशंसा हमारे विरोधियों ने भी की है।

हमारे सैनिकों ने जब उच्चा किटवंध के वहे-वहे पहाडों को पार किया तव शत्रु के छापामार दस्तों ने उनको लगातार तंग किया। उनके पास खाना भी वहुत ही कम था ग्रौर उन्हें कितने ही दिनों तक जंगल की बास श्रौर पत्तियां खाकर निर्वाह करना पडा था। श्रंत में जब श्रंग्रेजी को सितम्बर १६४४ में बंकांग में पहुंच गई तो उनको श्रपने संकल्प को त्याग देने के लिए सहमत कर लिया गया। पहले डिवीजन के वाकी भाग ने जियावाही में श्रात्म-समर्पण कर दिया।

## रंगून से नेताजी की खानगी

श्रप्रैल १६४१ के मध्य के लगभग तौंगू में जापानियों का प्रतिरोध यकायक टूट गया श्रीर शत्रु तेजी से श्रागे वढ़ गया। जापानी नेताजी के पास श्राये श्रीर उनसे कहा कि वे रंगून से जाने के लिए तंयार हो जायं। पहले तो उन्होंने जाने से इंकार कर दिया श्रीर कह दिया कि वे रंगून में रहेंगे श्रीर श्रंतिम समय तक लड़ेगे।

श्रंत मे उन्हें सब श्रफसरों ने बंकांग वापस जाने के लिए सहमत कर लिया। जापानियों ने उन्हें एक विशेष हवाई जहाज दे दिया; लेकिन उन्होंने हवाई जहाज से जाने से इंकार दिया। रंगृत में मांसी की रानी दस्ते की स्त्रियां एक बहुत बढ़ी संख्या में थीं। नेताजी जानते थे कि यदि वे हवाई जहाज से जायंगे तो वे पीछे छूट जायंगी। इमिलिए उन्होंने जापानियों से कहा कि जब तक मांसी की रानी रेजीमेंट की सब स्त्रियां न हटा ली जायंगी तब तक वे स्वयं नहीं जायंगे। जापानियों ने कहा कि वे २३ श्रप्रेल को मांसी की रानी रेजीमेंट की सब स्त्रियों को रंगृत से बाब पहुंचाने के लिए एक पूरी रेलगाड़ी की व्यवस्था कर रेंगे। लेकिन हमारे हुर्भाग्य से ट्रोपहर को रेलगाड़ी पर वम गिराये गए श्रीर रेलवे एंजिन तोड़ दिया गया। इस वीच में शत्रु का द्याब बहुत बर रहा था श्रीर वह पीगू के बहुत पास श्रा गया था जिसके ले लिये जाने पर फोजों का थाईलेंड लोटना श्रसम्भव हो जाता। सब जापानी २३ ममेल को रंगृत से चले गये; लेकिन नेताजी ने रानी मांसी रेजीमेंट के

हटाये जाने से पहले रंगून छोड़ने से साफ इन्कार कर दिया। इस-गम्भीर स्थिति में निस्सन्देह वे बहुत ही शांत थे। वे प्रत्येक छोटी-से--छोटो वात को खुद देखते थे श्रीर खुद ही सब कमांडरो को श्राज्ञायें निकालते थे।

उन्होंने रानी सांसी रेजीमेंट की उन स्त्रियो को, जो, वर्मा में रहती थी, उनके घर मेजने की व्यवस्था की। जो मलाया श्रीर थाई-लैंड मे रहती थीं, उन्हें वे श्रपने साथ वापिस ले जा रहे थे। श्रपनी रवानगी से पहले उन्होंने एक विशेष विज्ञाप्त निकालकर वर्मा के लोगों को उनकी श्रीर उनकी सरकार को सहायता श्रीर सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने दूसरा सन्देश वर्मा में रहने वाले हिन्दुस्तानियो श्रीर श्राजाद हिन्द फौज के सैनिकों के नाम दिया जिसमें उनकी कुपा श्रीर उनके महान् त्याग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया गया था। किस श्राश्चर्यजनक गौरव श्रीर सुन्दरता के साथ वे रंगृन में रवाना हुए थे।

"मेरे वर्मावासी हिन्दुस्तानी श्रौर वर्मी मित्रो को।

भाइयो श्रीर वहनो ! मै वर्मा से वहे दुखी हृदय मे जा गहा हूं। हम श्रपनी स्वतन्त्रता की लडाई के पहले दौर में हार गये हैं। लेजिन हम केवल इस पहले दौर में हारे हैं। श्रभी हमें कई दांगों में लचना है। इससे पहले दौर में हारने पर भी, मुक्के निराग होने वा कोई कारण नहीं दिखाई देता।

मेरे वर्मा स्थित, देशवासियो ! प्रापने प्रपत्ती मातृश्ति है प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन जिस तरीके से किया है. उनकी प्राप्ता समझ संसार ने की है। प्रापने प्रपने प्रादमी, घपनी सम्पनि की कर्वा सामग्री सब उदारतापूर्वक दिये हैं। पूरी सैनिक नैपार्ग कर्वन्ति बहुत उत्तम उदाहरण उपस्थित किया है। लेकिन हमार्ग करिनार्ग अपार थी इसलिए हम दर्मा की लहाई में प्रस्थानी राज में हम गये हैं। निस्स्वार्थ त्याग की जो भावना श्रापने दिखाई है, खास तौर से में स्सदर मुकाम वर्मा में बनने के बाद, वह ऐसी है कि उसे में जब क जीवित रहूँगा, कभी नहीं भूलू गा।

मुक्ते पूरा विश्वास है कि हमारी भावना कभी कुचली नहीं ज स्सकती। हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता की खातिर मैं श्रापसे प्रार्थना करते हूँ कि श्राप श्रपनी भावना को कायम रखें, श्राप श्रपने सिर ऊंचे रहें 'श्रोर उस शुभ दिन की प्रतीचा करें जब श्रापको एक बार फिर हिन्दु स्तान की स्वतन्त्रता की लड़ाई लडने का श्रवसर मिलेगा।

जब हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता का इतिहास लिखा जायगा तं उसमें वर्मा के हिन्दुस्तानियों का स्थान बहुत ही सम्मानित स्थान होगा

में वर्मा से अपनी इच्छा से नहीं जा रहा हूँ। मैं तो यहीं ठहरत खार आपकी अस्थायी हार के दुःख में शामिल होना पसंद करता लेकिन अपने मंत्रियों और ऊंचे अफसरो की दवाव डालने वाली सलाह से सुमें स्वतन्त्रता की लडाई जारी रखने के उद्देश्य से यमिसे जाना पर रहा है। मैं जन्मतः आशावादी हूं। मेरा पक्का विश्वास है कि हिन्दुः स्तान जल्दी ही स्वतन्त्र होगा। में आपसे अपील करता हूं कि आप भी इसी आशावाद को बनाये रखें।

में सदा से ही कहता श्राया हूं कि प्रभात से पहले घनी शंधेरी श्राती है। हम श्रव श्रंधेरे में से ही निकल रहे हैं, इसलिए प्रभात यहुत दूर नही है। हिन्दुस्तान स्वतंत्र होगा।

में इस सन्देश को वर्मा की सरकार श्रौर वर्मा के लोगों के रिंड एक वार फिर हार्दिक कृतज्ञता प्रकट किये विना समाप्त नहीं का सकता। उन्होंने मुक्ते हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता की लढाई जारी रमने में प्री सहायता दी है। एक दिन श्रायगा जब स्वतंत्र हिन्दुस्तान कृतज्ञता के इस ऋण को गौरवपूर्ण दह से चुका देगा।"

श्राजाद हिन्द फीज के वीर श्रक्तमरो श्रीर सैनिको ! में वर्मा से जहां श्रापने सन् १६४४ के फरवरी माम में किन्नी हिं वीरता-पूर्ण लडाइयां लडी हैं, श्रीर श्रव भी लड रहे हैं, बढे दुखी हिंदय से जा रहा हूं। इम्फाल श्रीर वर्मा में हम श्रपनी स्वतंत्रता की खडाई को पहले दौर में हार गए हैं। लेकिन हमारी लड़ाई इस पहले दौर पर खत्म न हो जायगी। हमें श्रभी कई दौरों में लडना वाकी है। मैं तो जन्मजात श्राशावादी हूं। मैं किन्ही भी श्रवस्थाश्रों में हार स्वीकार नहीं कर सकता। श्रापने इम्फाल के मैदान में, श्रराकान की पहाड़ियों श्रीर जंगलों में, तैल के चंत्रों में श्रीर वर्मा में दूसरी जगहों पर शत्रु के विरुद्ध लड़ाई में जो वीरता दिखाई है, वह हमारे स्वतंत्रता के इतिहास में सदा-सदा के लिए श्रमर हो गई है।

साथियो। इस नाजुक वही में मुक्ते श्रापको केवल एक शब्द श्राज्ञा रूप में कहना है श्रीर वह यह है कि यदि श्रापको श्रस्थायी रूप से रुकना पढ़े तो वीरों की तरह कुको, सम्मान श्रीर श्रनुशासन की उच्च-तम मर्यादा को कायम रखते हुए कुको । हिन्दुस्तानियों की भाषी पीढ़ी, जो गुलामों के रूप में नहीं स्वतंत्र मनुष्यों के रूप में शब पैदा होगी, श्रापके महानतम त्याग के लिए, श्रापका गुण-गान बरेगी श्रीर गर्वपूर्वक संसार के सामने घोषित करेगी कि श्रापन, जो उनके श्रमुणा हैं, मिण्युर, श्रासाम श्रीर वर्मा में लहाई लड़ी प्रार हारी थी, लेकिन श्रस्थायी श्रसफलता के कारण श्रापने श्रन्तिम सफलता श्रीर गीरव का मार्ग तैयार किया था।

:

हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता में मेरा टट विश्वास धभी तह हों-छा-स्यों कायम है। आपके राष्ट्रीय तिरंगे मंडे को, प्रापंत्रे राष्ट्रीय सम्मान को श्रीर हिन्दुस्तान की अच्छी-से-छच्छी बीरता की परम्परा को आपके सुरिचत हाथों में छोड़ रहा हूं। सुने इसमें कंई मन्देर नहीं है कि धाप; जो हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता की मेना के शर्मा है, हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय सम्मान को कायम रस्ते के लिए प्राप्त होक पस्त की, पहां तक कि धपने जीवन की भी, शाहुनि देने में नहीं पूर्वेगे। जिससे धापके साधियों वो, जो इस हराई के दूसरे डार्ड डार्ड.

रखेंगे, श्रापका गौरव-पूर्ण श्रादर्श हर समय प्रेरणा देता रह सके।

यदि में जो कुछ चाहता हूं वही कर सकता, तो मैंने संकट में भी श्रापके साथ रहना पसंद किया होता श्रौर श्रस्थायी हार के इस दु.स में श्रापके साथ हिस्सा बंटाया होता। लेकिन श्रपने मंत्रियो श्रीर ऊंचे श्रफसरों की सलाह से मुक्ते बर्मा से जाना पड रहा है ताकि में स्व-तंत्रता की लड़ाई को जारी रख सक् । पूर्वी एशिया श्रौर हिन्दुस्तान के श्रपने देशवासियों को मैं श्रच्छी तरह जानता हूं; इसिलए में श्रापको विश्वास दिला सकता हूं कि वे सब हालतो में लहाई जारी रखेंगे श्रौर श्रापका यह कष्ट-सहन श्रौर विलदान व्यर्थ नही जायगा। जहां तक मेरा सम्यन्ध है, मैं दृढतापूर्वक उस प्रतिज्ञा पर श्रदल रहूंगा जो मैने २१ अक्टूबर १६४३ को "अपने २८ करोड देशवासियों के हित-साधन के लिए शक्ति पर प्रयत्न करने श्रौर उनकी स्वतंत्रता की ब्रहाई लड़ने के लिए" ली थी। ग्रंतः में में ग्रापसे ग्रपील करता हूं कि श्राप भी मेरे समान ही श्राशावान वने रहें श्रौर मेरी तरह विश्वाम रखें कि प्रभात से पूर्व सदा ही घना श्रंधेरा होता है। हिन्दुस्तान स्वतंत्र होगा श्रीर जल्दी ही स्वतंत्र होगा।

ईरवर श्रापका भला करे।

इन्कलाव जिन्दावाद ! श्राजाद हिन्द जिन्दावाद, जयहिन्द (ह) सुभापचन्द्र वोस

२४ अप्रैल १६४४

सर्वोच्च सेनापति श्राजाट हिन्द फोज।

दूसरे दिन श्रर्थात् २४ श्रप्रेल की शाम को १४ लारियों का उन का मोटर-दल, जिसमे रानी कांसी रेजीमेट की स्त्रियां थीं, शीर ६ छोटी मोटरें जिनमें सदर मुकाम के कर्मचारी थे, रात को १० बजे रंगून से बंकांग को रवाना हुए। 'जांवाज' पलटन के ६०० जवानों को मेजर पी० एस० रत्ही की कमान में बंकांग जाने की श्राज्ञा दी गई। बाकी ४००० सैनिकों को मेजर जनरल एे० डी० लोकनाथन की कमान में रंगून में ही छोड दिया गया। उनको यह काम सौंपा गया कि वे रंगून में जो हिन्दुस्तानी है, उनके जीवन, सम्मान श्रीर धन की रज्ञा करें। बर्मी सेना के विद्रोह श्रीर जापानी फौज श्रीर पुलिस के चले जाने के कारण यह बहुत श्रावश्यक समका गया। रंगून से कानून श्रीर व्यवस्था उठ गये थे। बर्मी डाकुश्रो की यह श्रादत है कि वे ऐसे श्रवसरो पर हिन्दुस्तानी नागरिकों को लूट लेते हें श्रीर उन पर जवर्दस्ती करते हैं। इस सबको रोकने के लिए ही नेताजी ने रंगून में एक शक्तिमान फौज कानून श्रीर व्यवस्था कायम रखने के लिए छोड दी थी। हमारे सैनिकों ने, मुख्यतः लैफ्टिनेंट कर्नल जीवनिनह के दस्तों ने, इस कर्त्तव्य का पालन प्रशंसनीय डग से किया। इसके लिए वर्मियों श्रीर हिन्दुस्तानी नागरिकों ने समान रूप उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की।

२४ अप्रैल को सुबह ६ वजे के लगभग उनका उल पीगृ के उत्तर में रंगून-मोल्यान सडक पर एक छोटे गांव में पहुंचा। रात का चक्त या और यात्रा वडी खतरनाक थी। नेताजी ने ऐसी यात्रा पहले पशी महीं की थी। सब जापानी चले गए थे और यमी हारेमार इस मडक पर यहुत ज्यादा उत्पात मचा रहे थे। वे सभी मोटरों पर गोरियां चलाते थे। सीभार्य से नेताजी के वल के साथ होई हुवंद्या पटित नहीं हुई। ऐसा मालूम होता था कि भाग्य सदा ही उन्हा सप देता था। इसरे दिन अंग्रेजों ने पीगृ पर कटना कर लिया। वहि वे उस रात को न चले गए होते तो वे या तो मारे क्या होते हा देता था कर होते हैं। एस रात को न चले गए होते तो वे या तो मारे क्या होते हा देता पक लिया। वि

ζ,

एस पटनापूर्ण यात्रा की वादी कहानी सामी दी नारी साथे ही क्यां से हरा क्यांटर लेक्टिनेंट कुमारी जानती पेदार्थ ने एपती दिनदारों से हरा में प्राप्त स्पष्टता के साथ दर्शन वी है।

१ श्रप्रेल पहली रात को -नेताजी ने विलक्क श्राराम नहीं किया, उन्हार्न स्वयं मोटरें विभक्त की और उनमे प्रत्येक श्रादमी का स्पार नियत किया। फिर यात्रा के सम्बन्ध में हिदायते दीं। वे रात भर दत की सब लारियों को संभालते रहे। त्राज सुबह वे फिर जल्दी ही छ गये हैं त्रौर लारियों को एवं सैनिकों को उनके स्थान बता दिये हैं, वहां उनको ठहरना है। वे श्राश्चर्यजनक श्रादमी हैं। वे प्रत्येक छोटीसी बाउ को भी स्वयं ही देखते हैं। यह काम कर चुकने पर नेताजी एक प्याल चाय पीने गए हैं। अनिदा से उनकी आंखें लाल हो गई हैं, लेकिन वे विलकुल स्वस्थ मालूम पड़ते हैं। उसके वाद नेताजी ने सव घेत्राँ में खाना भेजा श्रोर तब खुद प्रत्येक चेत्र में गए। श्राज वे विलहत श्रसावधान हैं। हमरे अपर शत्रु के श्रसंख्य लडाकू हवाई जहान चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है मानो उन्होंने उनको देख भी नहीं है। नेताजी जहां कही जाते हैं, में उनके साथ रहती हूं...मुने उनकी देख-भाल करनी चाहिए...हम कर्नल मलिक के चेत्र में पहुँच गए हैं; वहां नेताजी कुछ देर विश्राम करने के लिए वैठ गए। फिर वे श्रपनी हजामत वनाने लगे।... श्रचानक शत्रु के हवाई जहात पा पहुँचे श्रौर जिन पेड़ों के नीचे हम श्राराम कर रहे थे उन्हीं के रूपर धुमड़ाने लगे । हम सब छिप गये, नेताजी हजामत बनाते रहे। शौर उन्होंने खाई में जाने से इन्कार कर दिया । सौभाग्य से हवाई जहाजो ने हमें नहीं देखा इसिलए वे हमारे अपर गोलियां चलाये विना ही चले गये। इसके बाद नेताजी ने दूसरे चेत्र मे जाना तय किया। यहां लटकिया दर्ग हुई हैं। हम जब धान के खुले खेतों में होकर जा रहे थे, तभी गृष्ट के ६ लडाकू हवाई जहाज भ्रा गये। मैंने नेताजी को येठ जाने श्रीर छिपने के लिए कहा, लेकिन दुर्भाग्य से वहां द्विपने के लिए कोई स्थान न था। में भयंकर रूप से उर गई थी, शत्रु के हवाई जहाजों के डर में नहीं, यल्कि नेताजी को श्रमुरिचत देखकर । राष्ट्र के हवाई जहाउँ को देखकर नेताजी यैंठ गये, एक सिगरेट जलाई झौर पीनी गुरू कर

दी।...हवाई जहाजों ने हमें नहीं देखा...इसका क्या कारण है कि के सदैव श्रारचर्यजनक रूप से बच जाते हैं ? ,मेरा खयाल है कि कोई , जादू उनकी रहा करता है। जब तक हिन्दुस्तान स्वतन्त्र नहीं हों , जाता, तब तक हमारे नेताजी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। श्रव सायंकाल के ४ बजे होगे। नेताजी थोडा सो चुके थे। उसके वाद वे जगे। उन्होने एक नकशा निकाला श्रौर उसे सावधानी से देखा। उन्होंने स्टाफ के एक श्रफसर को बुलाया श्रीर उनको जांवाज दस्ते से मिलने के लिए एक मोटर साइकिल वाला भेजने की त्राज्ञा दी जो दस्ते को यह चेता दे कि वह सडक को छोड़ दे श्रौर रेलवे लाइन के सदारे-सहारे चले। क्यों कि रात्रु के टैकों के न्छा जाने का खतरा है। यह श्राज्ञा एन वक्त पर दी गई। मुभे कर्नल रत्ही से माल्म हुश्रा कि सडक से दस्ते के हटने के कुछ मिनिट बाद ही शत्रु के टैंक सडक पर हमला करते हुए श्रा गये थे।.. हमारे सैनिक यच गये।... क्या नेताजी को भविष्य दिखाई दे गया था? मार्थकाल ६ वजे हमे आगे बढ़ने के लिए तैयार रहने की प्राज्ञा दी गई। नेताजी स्थान-स्थान पर जा रहे हैं। ख्य मेह बरम रहा है। वे विलक्कल भीग गये है। श्राखिर हमारा दल सटक पर पहुँच गया। सैंकडो जापानी लारियां भी सडक पर बाब पहुंचने दे लिए डोट नगा रही है, ताकि श्रग्रेजी टैंको के पकडने से पहले सिताग पार कर लाप। सरक भयंकर रूप से खराब है। नेताजी की कार फिसल गई चीर एउ म फीट गहरी खाई में जा गिरी: लेकिन ईरदर को धन्यवाह. उनदी करेंई घोट नहीं आई। "हमें वह कार इसी जगह होट टेर्न परी है।

२६ अप्रैल आखिर हम आज हो बजे बाद हे पहुँद गरे। यहां नदी पार करने के लिये कोई एल नहीं है। हमें हमें नाई पर होकर पार करना है। जापानी सब नादों को सुद ही कर में ला रहे हैं। हमें एक माव दे दी गई है। जारानी जनग्ल उस्पेताने, जो नेताजी के स्टाफ में हैं, नेताजी को पहले सुद्र पार होने होत हाई.

1

ام

क्तोगों को बाद में पार उतारने की सलाह दी। नेताजी ने उनके वह-जब तक सब लड़कियां पार नहीं हो वार्ती, तब तक में टम पन नहीं जाऊंगा। कर्नल सलिक और सेजर स्वासी गये और न्यं मं न्देख-माल करने लगे। उन्होंने देखा कि एक जगह वह केवल ह में गहरी है। नैंने सब लड़िक्यों को उस जगह जाने श्रोर तेर कर ना पार करने की आज्ञा दी। वे अपनी बन्दूकें लेकर पार हो गई। नेकडं सोटरों को नदी पार उतार रहे हैं। लगभग सब लड़कियां नदी प कर चुको हैं, यद्यपि उनमें ले हुछ डूबते-हूबते बची हैं: लेकिन बनंत सिलक बहुत लम्बे हैं, इसलिए उन्होंने उनको बदा तिया। हा उजाला हो चुका है। हम नेताजी के बारे में बहुत चिन्तित हैं। वे प्रमं तक नदी के उस पार ही हैं। शत्रु के हवाई वहाव कियों मी मनद श्रा सकते हैं। श्रखीर में श्रव नेताजी पिछले खेवे में इस पार छ। गर्न हैं। वे रात भर काम करते रहे हैं और ह लारियां पार बतार संहं हैं। दूसरी लारियां आज दिन में नदी के उस पार ही रहेंगी, न्योंने दिन में शत्रु के हवाई जहाजों के कारण मोटरें ही नहीं, बारमां भी सकर नहीं कर सकते। नेताजी दल के अधिकारी अजनर नो पी हिदायतें दे गये हैं।

२६ श्रप्रेल! हमने नेताजी के लिए इन्हें चार वनाई। इव दे था. तो हमने उन्हें कहा कि इन्हें देर श्राराम कर लें श्रीर एक प्याना चार पी लें। लेकिन नेताजी को श्राराम कहां ? उन्होंने जन्डों में चार लग्न की श्रोर नुद जाकर यह देखा कि स्व लारियां होन नार में हिपा जी गई हैं श्रोर उन पर श्रावरण डाल जिया गया है। नेताजों ने श्राज भी दस्तों के उहरने के स्थान नियत किया। वे हो पर्डें ही नहीं। कांसी की रानी रेजीमेंट को एक होटा गांव बनाया गया है, जहां दिन में उसे उहरना है। यह गांव नजी के निल्डल प्रम है प्रोर यह बहुन खतरनाक मालुम होना है। यह वे हमाई आहा ि सव लोग भाग गये हैं। कुछ भी हो, हमें श्रपना बचाव करना है र्प्पोर सौभाग्य से गांव में पेड बहुत है । हम उनके नीचे ठहर सकते हें प्रीर जवतक शत्रु के हवाई जहाज हमें देख न लें, तवतक श्रपनी रचा िंहर सकते है। लगभग ३ वजे शाम को शत्रु के ६ लड़ाकू हवाई जहाज मंगांव के ऊपर श्रा गये श्रीर चक्कर काटने लगे। इस सब पेडों के तनो के पीछे छिप गए। जनरल चटर्जी ने नेताजी को एक छोटे से खड्डे में, जो ंएक गोले से बन गया था, छिपाने का प्रयत्न किया, इस पर वे बहुत नाराज हुए। उन्होने जनरल चटर्जी से कहा—"जब लडिकयों के लिए कोई छिपने की जगह नहीं है तब मै खाई में कैसे जा सकता हूं। नेताजी खडे ही रहे और सिगरेट पीते रहे। अत्यन्त विपरीत श्रवस्थाओं में भी नेताजी शांत श्रीर स्थिर रहते हैं। इससे हम सबको वड़ी प्रेरणा <sup>1</sup>मिलती है। शत्रु के हवाई जहाजो ने हमारे चेत्र पर घाध घंटे तक 'हमला किया। हमारी १ लारियां जलादी गई'। प्रव हमारे पास कोई 'सवारी नहीं रही है । आज हमारे ऊपर मशीनगर्नों से जो गोली-पर्पा को गई थी वह बहुत हो भयंकर थी। गोलियां हमारे निरों के ऊपर से सनसनाती हुई जा रही थी। नेताजी बिना दिपे हुए जीवित बच गए थीर उनको एक खराच भी नहीं श्राई, यह एक चमरकार ही था।

२७ श्रमेल : हमारा दल श्राधी रात के वाद ही वल परा था, लेकिन हुर्माग्य से हम ज्यादा श्रागे नहीं पढ़ सरे. क्योंकि दम ममन यही भारी वर्षा हो रही थी। हमारी सद समारियां की बद हे गर गई थीं। नेताजों ने दल को कर्नल चोपटा की सार्थानना में होंद दिया श्रीर स्वयं कांसी की रानी रेजीमेट के साथ ६० मीट पेटल चयार सितांग मदी पर पहुच गए। हमें बताया गया है कि गतु नहीं मनहीं से हमारा पीछा कर रहा है। नितांग नहीं है पार पहुच हो रहा नहीं फिजहाल सुरक्ति हो जायंगे। नहीं के पूर्वी किरारे पर लिकान जापानी फीज ध्रमनी रहा-पंक्ति तैयार दर रही है। हमने दे पहुन कर है पहुंचे नदी पार कर ली भी घोर हमारा दूर मी बहुन तहीं ही गई

पर श्रा पहुंचा था। श्राज नेताजी के सदर मुकाम पर फिर बम गिराहे गए श्रौर मशीनगनो से गोलियां चलाई गईं। इस हमले में लैफीरें नजीर श्रहमद, जो नेताजी के पास ही खाई में छिपे हुए थे, नां गए।

हम श्रपनी केवल एक लारी और नेताजी की कार नदी के पार ला सके थे। बाकी सब पीछे ही छोड दी गई थीं। जापानियों के हजारों लारियां पीछे ही छूट गई हैं। शत्रु के हवाई जहाज इन सर

थ्रव से हम सभी को पैदल चलना पहेगा। महकों पर लगभग

बुटमों तक गहरी कीचड है। जो भारी यातायात के कारण ल<sup>गातार</sup> मथी जाती रहती है। श्रीर रेजीमेट की सैनिकायें भी श्रारचर्यन है। हर एक श्रपना सामान, जिसमे उनकी सारी चीजें, राशन श्री राशन की तरह दिखाई देने वाले डिव्ये, बन्दूकें, गोला-बारूद शा दस्ती वम खुद लिये जा रही थीं। हम खतरे मोल नहीं ले रही है इस चेत्र मे शत्रु के बहुत से छापामार सैनिक है। हम उनसे लड़ने वे लिए हर समय तैयार हैं। हर सैनिका के पास १७ सेर से श्रिधिक योग था। इस तमाम रात चलते रहे श्रौर १० मील रास्ता पार कर गए।

२८ श्रप्रैल : प्रातःकाल हम एक गांव में पहुंचे ग्रीर दिन भ वहां ही श्राश्रय लिया। जांवाज दस्ता भी श्रा गया था "श्रव हमारी सेना में १००० सैनिक थे। सायंकाल को हम फिर रवाना हुए श्रीर राह भर में १४ मील रास्ता पार कर गए "दर-श्रसल रास्ता चलना बहुव कित है। हमें रात में चलने का श्रभ्यास हो रहा है। हम चले का सब काम रात में ही करते हैं श्रीर दिन में श्राराम करते हैं। हमार शिलको ने रात में चलने की श्रव्छी शिला दी थी, इसलिए रात में

हमें कोई श्रसुविधा नहीं मालूम होती। २६ श्रप्रैल—श्राज जब हम श्राराम कर रहे थे, मैंने नेताती है

कहा कि वे श्रपने पैरों को श्राराम देने के लिए श्रपने भागे प्ट उठा

र्ले श्रोर श्रपने मौजे धोने के लिए दे दे। जैसे ही उन्होंने श्रपने बूट श्रौर मोंजे उतारे, मुक्ते उनके पैरीं पर छाले ही छाले देखकर वडा इ.ख हुआ। नेताजी की मोटर हमारे पीछे आ रही है; लेकिन वे उस को काम में लाने का कभी खयाल भी न करते थे। हमने उन्हें मीटर से चलने के लिए सहमत करने का प्रयत्न किया; लेकिन वे हमारी बात सुनते ही न थे। सायंकाल को हमने फिर चलना शुरू किया। नेताजी सदा की भांति हमारे कालम के आगी-आगे चल रहे है। उनके पैरो में छाले होने पर भी श्राज रात को हम फिर १४ मील पार कर गए। जो जापानी जनरल नेताजी के साथ चल रहा था, उसने उनसे मोटर में बैठने की प्रार्थना की। लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया। तय सब जापानी मोटरों में चढ़ गए श्रीर मौलमीन को चले गए। श्राज रात को हमें कई-कई निदयो को नावो से पार करना पढा। श्राज जांयाज कालम नदी पार नहीं कर सका। वह विलिन के उस तरफ है। नेताजी ने उसके लिए इन्तजार करने का निरुचय किया है। शाम यो सम्पर्क विभाग का जापानी जनरल इसोदा कुछ लारिया लेकर मांतमीन मे लौटा श्रौर नेताजी से कहा कि वे स्वयं श्रोर कांसी की रानी रेजी-मेंट मोटर लारियों से चले जायं घीर जांबाज दस्ता पैटल साजायगा ।

नेताजी जापानियों से चिढ गए थे। वे धनुभव बरते हैं ति वे उन्हें धोखा देना चाहते हैं। इसलिए यदि वे सेना को पीएं एंड जायगे तो वह कठिनाई भे फस जायगी, मुख्यत जापानियों के नियंद्रण में नावां से नदियां पार करने से। हमारे साथ हजरों जायां मी लीट रहे हैं। धौर चूंकि नेताजी हमारे साथ है. हमिला हमें पहले पिटयां पार करने का धवसर मिल जाता है।

जापानी जनरल फिर नेताजी के पास प्राचा की उनके कोडा के पलने की प्रार्थना की।

नेताजी को फ्रोध हा नया। उन्होंने एकर्र घेर मुक्त न्या-

पर श्रा पहुंचा था। श्राज नेताजी के सदर मुकाम पर फिर बम गिरारे गए श्रोर मशीनगर्नों से गोलियां चलाई गई'। इस हमले में लेफीरें नजीर श्रहमद, जो नेताजी के पास ही खाई में छिपे हुए थे, मं गए।

हम श्रपनी केवल एक लारी श्रोर नेताजी की कार नदी के पा ला सके थे। वाकी सब पीछे ही छोड़ दी गई थीं। जापानियों के हजारों लारियां पीछे ही छूट गई है। शत्रु के हवाई जहाज इन मा को जला रहे हैं।

श्रव से हम सभी को पँदल चलना पड़ेगा। महकों पर लगम घुटनों तक गहरी कीचड़ है। जो भारी यातायात के कारण लगाता मथी जाती रहती है। श्रीर रेजीमेट की सैनिकार्य भी श्रारचर्य की है। हर एक श्रपना सामान, जिसमें उनकी सारी चीजें, राशन श्री राशन की तरह दिखाई देने वाले डिच्चे, चन्द्रकें, गोला-चारूद श्री दस्ती वम खुद लिये जा रही थीं। हम खतरे मील नहीं ले रही है। इस जेत्र मे शत्रु के बहुत से छापामार सैनिक है। हम उनसे लदने के लिए हर समय तैयार हैं। हर सैनिका के पास १७ सेर से श्रिधक योग था। हम तमाम रात चलते रहे श्रीर १० मील रास्ता पार कर गए।

२ म श्रप्रेल : प्रातःकाल हम एक गांव में पहुंचे थ्रोर हिन भर वहां ही श्राश्रय लिया। जांवाज दस्ता भी थ्रा गया था "श्रव हमारी सेना में १००० सैनिक थे। सायंकाल को हम फिर रवाना हुए थ्रोर राज भर में १४ मील रास्ता पार कर गए "टर-श्रसल रास्ता चलना बहुत कठिन है। हमें रात में चलने का श्रम्यास हो रहा है। हम चतने का सब काम रात में ही करते हैं थ्रोर दिन में श्राराम करते हैं। हमारे शिचकों ने रात में चलने की श्रच्छी शिचा दी थी, इसलिए राज में हमें कोई श्रसुविधा नहीं मालूम होती।

२६ श्रप्रैल—श्राज जब इम श्राराम कर रहे थे, मैंने नेवाजी में कहा कि वे श्रपने पैरों को श्राराम देने के लिए श्रपने भारी बृट उठार लें श्रीर श्रपने मौजे धोने के लिए दे दें। जैसे ही उन्होने श्रपने वूट श्रीर मोंने उतारे, मुभे उनके पैरों पर छाले ही छाले देखकर वडा दुःख हुआ। नेताजी की मोटर हमारे पीछे आ रही है; लेकिन वे उस को काम में लाने का कभी खयाल भी न करते थे। हमने उन्हें मोटर से चलने के लिए सहमत करने का प्रयत्न किया; लेकिन वे हमारी वात सुनते ही न थे। सायंकाल को हमने फिर चलना शुरू किया। नेताजी सदा की भांति हमारे कालम के आगो-आगो चल रहे हैं। उनके पैरों में छाले होने पर भी त्राज रात को हम फिर ११ मोल पार कर गए। जो जापानी जनरल नेताजी के साथ चल रहा था, उसने उनसे मोटर में वैठने की प्रार्थना की। लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया। तब सब जापानी मोटरों में चढ़ गए श्रौर मौलमीन को चले गए। श्राज रात को हमें कई-कई निदयों को नावों से पार करना पढ़ा। श्राज जांवाज कालम नदी पार नहीं कर सका। वह विलिन के उस तरफ है। नेताजी ने उसके लिए इन्तजार करने का निरुचय किया है। शाम को सम्पर्क विभाग का जापानी जनरल इसोदा कुछ लारियां लेकर मालमीन मे लौटा श्रीर नेताजी से कहा कि वे स्वयं श्रीर भांसी की रानी रेजी-मेंट मोटर लारियो से चले जायं धौर जांबाज दस्ता धैटल बाजायगा ।

नेताजी जापानियों से चिद्र गए थे। वे श्रनुभव वरते हैं कि वे उन्हें धोखा देना चाहते हैं। इसलिए यदि वे सेना को पीछे छोड़ जायंगे तो वह कठिनाई भे फंस जायगी, मुख्यतः जापानियों के नियंत्रक में नावों से निद्यां पार करने में। हमारे साथ हजारों जापानी भी लोट रहे हैं। श्रीर चूंकि नेताजी हमारे साथ है, इन्सीनए हमें पहले निदयां पार करने का श्रवसर मिल जाता है।

जापानी जनरल फिर नेताजी के पान पान की उन्हें हैं ज में पलने की प्रार्थना की।

्र को प्रोध था गया। उन्होंने उन्हों होते स्टूटन स्ट्रा १ "क्या श्राप खयाल करते हैं कि । वर्मा का वामाव हूं जो धपने ब्राइन् मियों को छोड़ कर स्वयं सुरक्ति स्थान में चला जाऊंगा। मैंने श्रापको लगातार कहा है कि जवतक मेरे सैनिक श्रागे न जायंगे, तब तक में श्रागे नहीं वढ़्ंगा।" इस उत्तर को पाकर जापानी जनरल चुपचा खिसक गया। ये शैतान पैदल चलना पसन्द नहीं करते; लेकिन जब नेताजी पैदल चलते हैं तो उनको भी पैदल चलना होता है। उस राव श्र्याद ३० श्रप्रेल की रात को हम १४ मील चले श्रोर ३० श्रप्रेल नो प्रातःकाल हम एक गांव में पहुंचे जो मौलमीन की वाहरी सीमा पर है।

१ मई: दूसरे दिन सुवह हम मौलमील में श्रा गये पिछले हैं दिन से हम चल ही रहे हैं श्रोर इन दिनों में प्रतिदिन दो घंटे से श्रिधिक नहीं सोये। हम रात को सफर करते थे श्रोर दिन में नेताजी के सिवा बाकी सब लोग श्राराम करते थे। वे तमाम दिन हमारे श्राराम की ज्यवस्था करते थे।

मौलमीन में श्राने पर भी नेताजी को चैन नहीं। वे इस तरह काम कर रहे हैं मानों उन्हें कोई दिव्य शक्ति प्रेरित कर रही हो। वे हमारे लिए खाने श्रोर जगह का इन्तजाम कर रहे हैं। इः दिन तक लगभग श्राधा भूखा रहने के वाद श्राज जो खाना मिला वह बरिना खाना था। लेकिन हम इतने थके हुए थे कि हममें से कोई भी उन्हें भी नहीं खा सका।

श्राज १ । २ मई की रात की नेताजी ने सब सैनिकाश्रों की रेल गाडी से बंकांग भेजने की व्यवस्था की । उन्होंने जनरल चटर्जी श्रीर कर्नल एस०ए० मलिक की हमारे साथ जाने के लिए नियुक्त किया है।

वे स्वयं जांवाज कालम को भेजने की व्यवस्था करने के लिए मौलमीन में रुक गए हैं। हमें कुछ श्रव्हे दिव्ये दे दिये गए हैं जिनमें हम पानी में मछिलियों की तरह भर गए हैं। हुछ भी हो, सीवर में पैदल चलने से यह श्रच्छा ही है। हमारी गाड़ी मौलमीन से रात को ंदेर से रवाना हुई।

२ मई: लगभग १ वजे हमारी गाडी २० मील चलने के बाद रुक गई श्रौर हमें बताया गया कि श्रमरीकी बम-वर्षकों ने एक पुल उडा दिया है। वे भयंकर रूप से कष्टप्रद है। वे तो केवल हथियार श्रिधिक होने के कारण इस लड़ाई को जीत रहे है। जनरल चटर्जी श्रौर श्रधिक सूचना प्राप्त करने के लिए जापानियों के पास गये थे। वे जापानियों से सूचना प्राप्त करने का दुप्कर कार्य करके वापिस श्रा गये । वे हमारी भाषा नहीं समकते श्रौर हम उनकी भाषा नहीं जानते । हमारा जापानी हुभाषिया नेताजी के साथ मौलमीन में रह गया था। मैं समसती हूँ कि श्रगले रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए हमें १६ मील श्रोर सफर करना होगा। हस रात को लगभग दो बजे रवाना हुए। रास्ते में कर्नल मलिक ने ३ वैल-गाडियां किराये कर लीं। वे ऐसे ही स्क-यूक वाले श्रफसर है। हमने श्रपना सामान यैल-गाडियो में राप लिया। इससे बहुत श्राराम मिला। मेरे कन्धे दुख रहे हैं। पमटे के तस्मो से उनमें कटाव पड गया है। सामान से एलकी होकर हम कितनी ही दूर चल सकती हैं। हम रात भर चलते रहे श्रीर मुबह होते होते रेल के स्टेशन पर जा लगे।

३ मई: हमने वह दिन स्टेशन के पाम ही दिताया। श्रमंती शांत श्रमरीकी हवाई जहाज सब जगह पहुँच गए माल्म होने हैं। उन्होंने यह छोटा-सा स्टेशन भी नही छोटा, लेकिन जापानी भी बहुत होति-यार हैं। दिन निकलने से बहुत पहले ही उन्होंने सब दिन्हों को एंजिनों से श्रलग कर लिया श्रीर उनको सारी लाइनो पर एड-एड़ करके छितरा दिया, जिससे यह माल्म हो कि शहु के हवाई जनातें ने उन्हें जुकसान पहुँचाया है।

इनके पास रेलगांटिया, सुस्यत एंडिन प्ट्ट प्रहे। उन्हें

मलाया श्रीर स्याम से लगभग सब रेल के एंजिन मंगा लिये हैं वे श्रपने एंजिनो को वड़ी सावधानी से छिपाते हैं।

उन्होंने कुछ जगह पहाड़ों में सुरंगे बना रखी हैं जिनमें वे उनकों छिपा देते हैं श्रोर कुछ जगह बांस के छप्पर बना दिये हैं। ये छप्पर बहुत हैं। जिनमें वे एंजिन को एक से दूसरे छप्पर में बदलते रहते हैं। इन बांस के रचाघरों को वे इस प्रकार डक देते हैं कि छत पर देखने से यह मालूम होता है कि यहां कोई सुरंग नहीं है। रेलवे लाइन मिलते-जुलते ही होते हैं। लेकिन इस सावधानी के बावजूद श्रंप्रेजी हवाई जहाज उनका पता लगा ही लेते हैं श्रोर उनको नष्ट कर देते हैं।

र मई की शाम को हम फिर गाड़ी में बैठे और ३ दिन में वंकांग पहुंचे। इस बीच में हमें कई वार चढ़ा-उतरी करनी पढ़ी, क्योंकि रेतवें लाइन को शत्रु के वम-वर्षकों ने बहुत बुरी तरह से छिन्न-मिन्न कर दिया था। रास्ते में नेताजी दो बार हमारे पास आये। वे मोटर में सफर कर रहे हे श्रीर जांबाज दस्ते से श्रीर हमसे लगातार सम्पर्क रख रहे है। हम ७ मई को सुबह बंकांग पहुँचे। नेताजी हमसे एक दिन पहले श्रा गये थे श्रीर उन्होंने हमारे लिए स्थान, कपड़े, राशन, दूध श्रीर फलों की व्यवस्था कर रखी थी। दूसरे हिन जांबाज दस्ता भी श्रा गया। दस्ते के सैनिकों ने बहुत लम्बा फासला तय किया था। वास्तव में वे जनवरी १६४४ के शुरू से श्रवतक चलते ही श्रा रहे है। उनमें श्रिधकांश सुभाप बिगेडर की पहली पल्टन के संनिक हैं, जिन्होंने मेजर पी० एस० रत्ही की कमान में कालाडान घाटी में लड़ाई लड़ी थी। उनमें से बहुत-सों को जूडी श्राती हैं शीर ये युन दुर्वल हो गये है। हय श्रव्छा खाना मिलने के कारण थोड़े ममय में ही फिर स्वस्थ हो गये।

२० मई : हमे खबर मिली है कि कर्नल ठाइरसिंह की कमार में 'एक्स' रेजीमेन्ट के २००० सैनिक बड़े बड़े पहाड़ीं श्रोर हुर्गम वनीं की पार करते हुए पायून श्रीर मीलमीन होकर बंकांग श्रा रहे है। हमें इसकी श्राशा नहीं थी, क्योंकि शत्रु के टैक मोर्चे में घुस पड़े थे श्रीर मिनमाना के चेत्र में 'एक्स' रेजीमेन्ट की पकड़ लिया था। लेकिन हमारे सैनिको ने वह काम कर दिखाया जो वहुत से सैनिकों को श्रसम्भव दिखाई देता था। उनके लिए न कोई स्थान की व्यवस्था थी श्रीर न राशन ही उनके पास था। ४ दिन तक नेताजी दिन-रात लगभग २० घटे प्रति दिन घर किराए पर लेने, प्रत्येक चेत्र में श्राने श्रीर स्थान बांटने का काम करते रहे। उन चार दिनों में हिन्दुस्तानी स्वतंत्रता संघ के सहयोग श्रीर नेताजी के स्टाफ के श्रफसरों के कठिन प्रयत्न से 'एक्स' रेजीमेंट को ठहराने के लिए शिविर व्यवस्थित कर दिये गए थे।

२७ मार्च: 'एक्स' रेजीमेन्ट आ गया। उनकी श्रवस्था भयकर है। वे लगभग श्राधे भूखे रहते श्राये हैं। उन्होंने नेताजी से मिलने के लिए १००० मील की यात्रा की है। वे मार्च के गुरू में मिनमाना से रवाना हुए थे। तब से वे चलते ही श्राये हैं। नेताजी ने उनके कपण्टे श्रीर खाने की यहुत श्रव्ही व्यवस्था की है। वर्मा से जो भी सैनिक स्त्री-पुरुष यहां श्राये हैं उनको प्रत्येक को प्राधा सेर दूध जीर नाज फल दिये जाते है। वे श्रव बडी तेजी से पहले जैसे ही सनान ही रहे हैं।

ज्त के शुरू में नेताजी तीसरे उिवीजन के, जो वर्नल गी० धार नागर की कमान में था, निरीचण के लिए बंदान में मापा गरे। उसके बाद ही यह खफवाह सुनी गई कि जापानी धार नमर्पण गरें बातचीत कर रहे हैं। १९ धगस्त को संमार को यह घोषण गुरा शें गई कि जापानियों ने खिछुत रूप से धाम-समर्पण वर निया है।

इस पीच में जून से धगस्त तक नेनाजी मलाया में पेले हुए पाजाद हिन्द फीज के दस्तों का निरीक्ट करने के लिए नरदा होगा करते रहे। जुलाई में मलाया धीर दमों में नेनाजी सरलाह मता

गया। इसी सप्ताह में नेताजी ने श्राजाद हिन्द फौज केवीरतापूर्ण कार्य की स्मृति को श्रमिट बनाने के लिए श्राजाद हिन्द फौज के 'शहीदीं के स्मारक का बुनियादी पत्थर रखा। यह भन्य स्मारक श्रगस्त १६४१ के श्रंतिम दिनों में पूरा बन गया था। मेजर जनरत एम० जी० कियाती के स्टाफ—श्रफसर कर्नल सी० जे० स्ट्रासी ने इस स्मारक को पा कराने के लिए दिन-रात एक कर दिया था श्रीर उनके उद्योग का हं यह फल था कि सिंगापुर पर श्रंग्रेजी फौज की वमवारी से पहले ही यह वनकर पूरा हो चुका था। यह बात सुविदित है कि श्राधिनः सम्यता के संरचक बनने का दम भरने वाले श्रंग्रेजों ने श्राजाद हिन्द फौज के शहीदों के इस स्मारक को डाइनामाइट से उडा दिया। उनके डर था कि इससे बिटिश भारतीय सेना की वफादारी पर गहरा शमर पड़ेगा। जिन लोगो ने हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के लिए निर्भय होका प्राण दिये हैं, वे उनकी स्मृति भी मिटा देना चाहते थे। वे यह <sup>श्रु</sup> भव करते थे कि उन्होंने हिन्दुस्तानी फौज के सैनिकों के दिमागों में जो क्ठा प्रचार हुंसा है, वह इस स्मारक को देखते ही चूर-चूर हो जायगा । लेकिन इन वलिदानी वीरों की स्मृति को हिन्दुस्तानी इतनी सुगमता के साथ भूलने वाले नहीं है। प्राजाद हिन्द फीज नजरनंद थी, लेकिन स्थानीय नागरिक रोज वहां जाते थे श्रौर ईं टॉ श्रीर चूने के उस ढेर पर ही ताजे फूलों के हार रख ग्राते थे। श्रंग्रेजों ने इसे रोकने के लिए वहां संतरी नियुक्त कर दिये; लेकिन फिर भी फून-मालायें चढ़ने से न रुकी । हिन्दुस्तानी संतरियों में हम लोगों को रोकने का साहस नहीं था। कितने ही श्राटमियों को इसके लिए दंड दिगागण श्रीर लम्बे श्रसें के लिए जेल भेजे गये। जब पाँडत जवाहरलाल नेहरू श्रमेल १६४६ में मलाया गये, तो वे भी श्राजाव हिन्द फीन के विनः दानी वीरों के प्रति श्रपनी श्रद्धांजलि चढ़ाने के लिए उस जगह पहुँचे जहां वह स्मारक बनाया गया था वहां एक हाय रखा। उनके माप श्रंमेज प्रधान सेनापित लाई लुई माउंट-वेटन भी श्रीर यह खपाल स्बि

जाता है कि उन्होंने भी उस स्मारक को सिर मुकाया। यह कैसी मक्कारी है।

जब शिमला-वार्ता चल रही थी, उसी समय नेताजी ने लार्ड वैवल के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कई बार अपने विचार रेडियो पर प्रकट किये थे।

१८ जून ११४४ को उन्होंने कहा थाः—

"बहनो श्रोर भाइयो, १४ जून को वायसराय लार्ड वेवल ने नई दिल्ली से रेडियो पर जो भाषण दिया मैने उसे ध्यान से सुना है। इसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान के सामने जो प्रस्ताव रखा है, वह दिया गया है। इस तजवीज को लाने के लिए ही लार्ड वेवल ने जन्दन की लम्बी यात्रा की थी।

ऐसे समय में श्रपने देशवासियों को यह बताना श्रमामयिक श्रीर असंगत न होगा कि विटिश सरकार के प्रस्ताव पर पूर्व प्रिया के हिन्दुस्तानियों की प्रतिक्रिया क्या है। सर्व प्रयम हमकी इससे यह मालूम हुन्ना जैसा स्वयं वायसराय ने संजूर किया है, कि तमने विदिश सरकार का हेतु जापान के विरुद्ध लडी जाने वाली लटाई में हिन्ह्रतान की सहायता प्राप्त करना है। श्रंग्रेज लढ़ाई से यक गए हैं और उनहीं यूरोप में लढ़ाई के समाप्त होने के बाद के आराम की बहुत सरकत है। इस स्थिति मे वे चाहते हैं कि उनकी लटाई दूसरे लोग तटें मीर मीन का फल वे खुद खायं। लेकिन ब्रिटिश भारतीय फोन भी धन 🗗 🕏 श्रीर वर्मा में श्रंग्रेजों श्रीर श्रमरीकनों को धनी एन ने हो मालता मिली है उसके बावजूद वे त्राराम चाहते हैं। इसनिए पटेट घटते साम्राज्य की रखा के लिए हिन्दुस्तान के लोगों ने धन की गृह का उपयोग पहुत जरूरी समकते हैं। जर लटाई तिन्द्रनान हैं और हिन्दुस्तान-वर्मा सीमा पर हो रही थी. हद प्रेंड िटा राज्या-सेना को यह प्रचार करके धोखा दे सकते है कि हिन्हुमतार है इकद थे लिए लटाई बरना उसका कर्मच है। उसके बात वेदर असा

करके वे बिटिश भारतीय सेना को घोखा दे सकते थे कि वर्मा की लगई हिन्दुस्तान के वचाव की लड़ाई का सिलसिला ही हैं।

लेकिन श्रव च्रंकि श्रंग्रेजों को वर्मा से श्रागे श्रोर प्रशांत महा-सागर में लडी जाने वाली लड़ाइयों के लिए हिन्दुस्तान के खून श्रोर रुपए की जरूरत है, इसलिए इन लड़ाइयों में हिन्दुस्तान की सहा-यता लेने के लिए उनको एक नई योजना खोज निकालना जरूरी हो गया है। बिटिश सरकार ने यह प्रस्ताव, जो थोडे से वटले हुए रूप में सर स्टेफर्ड किप्स का ही प्रस्ताव है, हमारे सामने रखा है।

हम हिन्दुस्तानी इसका क्या जवाब दे, इसका फैसला करने के लिए हमें यह सोचना है कि जापान के विरुद्ध प्रिटेन की लडाई लड़ने से हमे क्या मिलेगा। ब्रिटेन अपने आकामक युद्ध के लिए वलात हिन्दुस्तान का शोषण करे तो यह एक वात है, लेकिन हिन्दुस्तानियों का अपनी इच्छा से ब्रिटेन की लड़ाई लड़ना विलक्षल दूसरी बाठ है। इस स्थिति में ब्रिटेन के युद्ध-प्रयत्नों में सहयोग करने का अर्थ होगा कि हमने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना नैतिक युद्ध विलक्ष्त समाप्त कर दिया है। यह राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस और हम हिन्दुस्तानियों के लिए राजनीतिक आत्म-घात ही होगा।

इससे पहले जो लडाई की हालत थी उसमें श्रंग्रेज प्रचारक श्रीर उनके हिन्दुस्तानी भोंपू हिन्दुस्तान के लोगों को सम्भवतः यह घोता दे सकते थे श्रीर गुमराह कर सकते थे कि चूं कि जापानी हिन्दुस्तान के द्वार को खटखटा रहे हैं, इसलिए हिन्दुस्तान की सुरिन्तता रातरे में है। लेकिन श्रव पुर्व एशिया में लडाई की स्थिति बदल जाने में किमी भी हिन्दुस्तानी को जापान के विरुद्ध बिटेन की लडाई लड़ने में दितः चस्पी नहीं रही है। इसलिए यह विलक्ष्त साफ हो गया है लाई वेवल के प्रस्ताव को स्वीकार करने का श्रव्य होगा—बिटेन की माग्रान्य-वाटी लडाई में हिन्दुस्तान का खून बहाना प्रीर श्रपने साधनों का गोपण कराना। लेकिन हिन्दुस्तान को इसके बदले मिलेगा प्या है केवल वायसराय की कार्यकारिगी कौंसिल में कुछ स्थान। इससे श्रिधक कुछ नहीं।

हम यह भी नहीं कह सकते कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करके हम स्वशासन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेगे। लार्ड वेवल श्रौर ब्रिटिश सरकार हमे यही विश्वास कराना चाहते है। हिन्दुस्तान श्रव ब्रिटिश साम्राज्य के भोतर स्वशासन नहीं चाहता। पूर्ण स्वतन्त्रता से कम मे कदापि संतुष्ट नही होगा। लेकिन यदि कोई हिन्हुस्तानी स्वशासन को स्वीकार करने के लिए तैयार भी हो, तो उसका वह उद्देश्य इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की श्रपेचा विरोध को जारी रखने से पूरा होने की श्राधिक सम्भावना है। इसको स्वी-कार करते ही ब्रिटिश सरकार यह परिणाम निकालेगी कि हम स्वशायन सेंभी कम चीज लेकर समसौता करने के लिए तैयार हैं। मुक्त इसमे कोई सन्देह नहीं है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करके हम भविष्य मे स्वशासन प्राप्त करने की सब सम्भावनात्रों को भी खतरे में डान देंगे थौर पूर्ण स्वतन्त्रता तो विलकुल दूर की वात है। सरोप मे एम प्रस्ताय को स्वीकार करने से हमे कोई लाभ न होगा। प्रन्युत हमें हानि श्रिधिक उठानी पड़ेगी श्रीर हमारी दुर्वलता से ब्रिटेन को लाभ पहुँचेना।

साधारण स्थितियों में भारतीय राष्ट्रवाटी के लिए दर्नमान प्रस्ताद के मांसे में श्राने की ९० प्रतिशत समभावना थी। लेकिन पापेट एट्रा ही चालाक राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने इस प्रस्ताद दो हिन्दुम्लम पर लादने का यह श्रवसर उपयुक्त प्रार मनोपेलानिय सरमा दें। श्रमें राजनीतिज्ञ प्राशा करते हैं कि हिन्दुम्लान वे लोग दिश्म पी श्रमें को हाल की जीतों से बहुत दर गरे हैं। इस निर्दे के श्रम्याय कर सकते हैं कि इस लटाई में टनको राजनित्त में का कहने की श्रमें सम्भावना नहीं है। वे सम्भवत धाटे का मीदा की का का बुद्ध दें पह स्वीकार कर सकते हैं। हिन्दुम्लान की प्रार करते की श्रमें का बाद के सम्भवत धाटे का मीदा की का का करते हैं। श्रीर श्रमें जा को बुद्ध दें पह स्वीकार कर सकते हैं। हिन्दुमें का का करते हैं। श्रीर श्रमें जाने बुद्ध दें पह स्वीकार कर सकते हैं। हिन्दुमें का का करते हैं। श्रीर श्र

लेकिन यह रुख बिलट्टल गलत और अनुचित रुठ है। इससे खडंडर कई वर्ष आगे को हट जायगी।

अंग्रेजों की तजवील में क्या गुरा दीप हैं, अब मैं यह कर हूँ। वारीकी से श्रौर सावधानी से विश्लेषए करने पर व्हमद् होगा कि यह प्रस्ताव तत्त्वतः सर स्टेफर्ड किप्स का प्रस्ताव ही है है उन्होंने सन् १६४२ में हमारे सामने रखा था। उदाहरए है तिर वायसराय की कार्यकारिखी ने गृह-विभाग, भ्रर्थ-विभाग भौर वैदेरिक मामलात-विभाग तीन और विभाग इम दार और अधिक रें र प्रस्ताव किया गया है। इन विभागों श्रौर दूसरे विभागों को ले छटि संमार्लेगे, उनको वायसराय नियुक्त करेगा श्रोर वे उसी के प्रति उन्नः दायी होंगे, लोकप्रतिनिधियों के प्रति नहीं। दूसरी श्रोर पुरम्पर का घ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण, विभाग श्रंत्रेज श्रयांत् प्रधान सेनापति हे ति. सुरिचित रख लिया गया है। यह प्रस्ताव थोड़े से परिवर्तित हर में सर स्टेफर्ड क्रिप्स का पुराना प्रस्ताव तो है ही। इसके प्रवितिक र्मने दूसरे सदोष श्रंग भी हैं, जिनके कारण यह स्वीकार करने के योग नहीं रहता। वायसराय ने श्रपने भाषण में साकसाक नहां है हैने कि बिटिश सरकार की सड़ा से ही नीति रही है कि वे कंत्रेम के कई दलों में से एक दल ही मानते हैं। सन् ११२१ में गोलमेड परिन् में गांधीजी ने जब कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में हिन्दुस्तान के हों का प्रतिनिधित्व किया था, तो उन्होंने त्रिटिश सरकार के इस राउन तीय विरोध किया था। यदि कांत्रेस श्रव इस प्रस्ताव को स्वीतर कर लेती है, तो उसने जो घदतक लगातार कहा है कि वह हिन्दुनान के लोगों को प्रतिनिधित्व करवी है उसकी वह सटा के लिए निटि कर देगी और बिटिश सरकार के इस कपन को मान लेगी कि कड़ेन हिन्द्स्तान के कई दलों में से एक दल है। मैं तो एक पर के निर भी यह कल्पना नहीं कर सकता कि कोई हिन्दुस्तानी राष्ट्रगड़ी उन प्रस्ताव को स्वीकार करने का रायाल कर सकता है।

लार्ड वेवल के प्रस्ताव में एक श्रीर शरारत की गई है। उन्होंने कांग्रेस-कार्य-समिति के सदस्यों की रिहाई की श्राशा दे दी है; लेकिन यह कहा है कि जबतक उनका प्रस्ताव स्वीकार न किया जायगा तवतक जिन्होंने श्रगस्त १६४२ के विद्रोह में भाग लिया था वे सव जेलों में रहेगे। उनके भाषण में कही भी यह नहीं कहा गण है कि उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर भी सन् १६३६ श्रीर सन् १६४२ में केंद्र किये गए लोग रिहा किये जायंगे या नहीं। सब प्रजान्तंत्रीय देशों में यह सुस्थापित प्रथा है कि जब कोई वैधानिक परिवर्तन होता है तो उसके साथ ही सब राजनीतिक कैदी रिहा किये जाते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान के मामले में इस प्रथा को तिलांजित दे दी गई है।

विटिश सिरकार हम को यह करती रही है कि लहाई के दिनों में हिन्दुस्तान में कोई वैधानिक परिवर्तन नहीं किये जा सकते, यदापि हम यह देखते हैं कि संसार भर में सुदूरनामी राजनीतिक परिवर्तन किये जा रहे हैं। यहां पूर्वी एशिया में भी हमने देखा है कि प्रवर्ता किये जा रहे हैं। यहां पूर्वी एशिया में भी हमने देखा है कि प्रवर्ता विलकुल भिन्न हो गई है। लड़ाई के दिनों में ही कई स्वतन्त्र मन्यारें खड़ी की गई हैं श्रीर लोगों को सत्ता सोप दी गई है। इस नग्य खाप देखते है कि शंग्रेजों की यह दलील विलक्षुत धोधी है सीर इस्ता श्रीर श्रीर इस्ता की मांग को पूरा करने में हीला-इवाला दरना है। उद्देश्य हिन्दुस्तान की मांग को पूरा करने में हीला-इवाला दरना है। यदि ब्रिटेन वास्तव में उत्तरदायी सरकार बनाना चाहता है यो दनें हिन्दुस्तान को एक स्वशासित देश घोषित दरने के देर ही हमरों से नगा मेंद चित्र श्रीर •उसे तुरन्त लोकप्रतिनिधियों के हम्में से नगा मेंद देनी चाहिए।

तन्त्रता का मंडा उडता हुआ रखना है। साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपनी लड़ाई जारी रखकर और स्वतन्त्रता के मामले में सममोंता करने में इन्कार करके, हम संसार के लोकमत के सामने अपने स्वतन्त्रता ने प्रश्न को स्वतन्त्र बनाये रख सकेंगे। स्वतन्त्रता प्राप्त करने का यहां मार्ग है। दूसरी और, इस प्रस्ताव को स्वीकार करके हम अपना अपमान खुद करेंगे और संसार की नैतिक सहानुमृति खो देंगे।

सम्भव है कि श्राप में से कुछ यह पूछें—तय हिन्दुस्तान की स्वतन्त्र करने का तरीका क्या है ? इस प्रश्न का मेरा उत्तर साफ है। प्रथम, हम हिन्दुस्तान के वाहर से हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता की लढाई तवतक जारी रखेगे जवतक हमारे पास एक भी सैनिक रहेगा। दूमरे संसार के लोकमत के न्यायालय में श्रीर सब श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेतनों में हमारे उद्देश्य के समर्थक हिन्दुस्तान के श्रनेक मित्र विदेशों में मौजूद है। श्रीर श्रन्त में मेरे देशवासियो, श्राप उचित श्रवसर पर कान्ति करने के लिए स्वयं भी तैयार रहे जो दावानल की भांति तेजी से फैलेगी श्रीर सम्भवतः विदिश भारतीय फीज भी उसका साथ देगी।

वहनो श्रौर भाइयो, श्रन्त मे में श्रापसे श्रपील करता हूँ कि श्राप निराश न हों। में फिर कहता हूं कि हिन्दुस्तान में शाँर हिन्दुस्तान के वाहर जो शक्तियां काम कर रही हैं वे दुर्दमनीय हैं। संसार की कोई भी शक्ति हिन्दुस्तान के लोगों को स्त्रतन्त्रता लेने में नहीं रोक सकतीं। हम धैर्य श्रौर दद संकल्प के वल से श्रपने उद्देश्य को प्राप्त करके रहेगे। वायसराय ने श्रापसे सद्भावना शाँर महयोग की इच्छा प्रकट की है। श्राप उसे कह दें कि श्रापकी सद्भावना शाँर श्रापका सहयोग ही श्रापका सहयोग हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता की लढ़ाई के लिए हैं। किसी दूसरे श्रांदोलन के लिए नहीं।"

१६ जून १६४१ को उन्होंने रेडियो पर भाषण दिया।

हिन्दुस्तानी यहनी श्रीर भाइयो ! कल मैंने लाउँ वेयल के प्रस्तानी के बारे में सामान्यत. भाषण दिया था श्रीर यह वताया था कि उपने बारे में हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। श्राज में फिर इसी विषय पर श्रापसे कुछ कहना चाहता हूं।

श्रंग्रेजो श्रोर श्रमरोको समाचार-समितियां हिन्दुस्तान को घटनाश्रो को विस्तृत खबरें दे रही हैं। इन खबरों के श्राधार पर ठीक-ठीक यह कल्पना करना श्रासान होगया है कि हिन्दुस्तान ने क्या हो रहा है। सर्वेश्रथम में यह चाहता हूँ कि श्राप यह विचार कर कि लार्ड वेवल के शस्ताव को स्वीकार करने का निश्चित परिणाम क्या हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस नेताश्रो को लगभग ४ लाख सैनिक हिन्दुस्तान-वर्मा की सीमा पर या वर्मा के भीतर, बल्कि वर्मा श्रोर प्रशांत के परे बिटेन की माम्राज्यवादी लडाई लडने के लिए भेजने की जिम्मेदारी लेनी पढेगी। मैं महातमा गांधी, मौलाना श्रवुलकलाम श्राजाद, पं० जवाहर-लाल नेहरू, सरदार बहुभभाई पटेल श्रोर दूसरे नेताश्रो से उनका उचित सम्मान करते हुए यह पृद्धना चाहता हूं कि क्या वे सुदूर-पूर्व में ब्रिटेन की इस साम्राज्यवादी लडाई को लडने श्रोर उसके लिए ४ लाग हिन्दुस्तानियों का बलिदान करने की जिम्मेदारी लेने के लिए नंगार है ?

बिटिश सरकार बिटेन से सूरूर-पूर्व की भावी लटा या लहने के लिए श्रावश्यक लड़ाकू श्रादमी क्यों नहीं पा मकती है, हमरे निरियत कारण हैं। सर्व प्रथम श्रंग्रेजों को पौने छ. वर्ष की कहें मोचों पर लड़ी जाने वाली लड़ाई में भर्थकर हानियां उठानी परी हैं। एक ग्रंग्रंज लड़ाई से थके हुए हैं श्रोर श्रंग्रंज सैनिक एक दूसरी लन्दी लड़ाई का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, वे जानते हैं कि उन्हें यह लड़ाई यूरोप की श्रवेण श्रधिक कठिन त्थितियों में हतनों परेगे। यूरोप की श्रवेण श्रधिक कठिन त्थितियों में हतनों परेगे। दूसरे वह इस लड़ाई में ब्रिटेन विवालिया हो गया है। पर्या करें के उसकी श्राधिक श्रवस्था ऐसो नहीं दिल्ही थी। लड़ाई के उद्यों में उसकी श्राधिक श्रवस्था ऐसो नहीं दिल्ही थी। लड़ाई के उद्यों में श्रीर युद्ध-सामग्री की दही मांग के कारण जिटेन के उसकी दें तो ती ती का से युद्ध-सामग्री तैयार कराने में लग जल पर पर परितार परितार की ऐसा नहीं हरना परा है। इसका पर परितार परितार की ऐसा नहीं हरना परा है। इसका पर परितार की ऐसा नहीं हरना परा है। इसका पर परितार परितार की ऐसा नहीं हरना परा है। इसका पर परितार कर की कारण की ऐसा नहीं हरना परा है। इसका पर परितार परितार की की ऐसा नहीं हरना परा है। इसका पर परितार कर की कारण की स्था की ऐसा नहीं हरना परा है। इसका पर परितार कर की कारण की स्था की ऐसा नहीं हरना परा है। इसका पर परितार कर की कारण की स्था की स्था की ऐसा नहीं हरना परा है। इसका पर परितार कर की कारण की स्था क

तिने बड़ी तेजी से अपने बाजारों को खी रहा है और ये बाजार लगातार अमरीका के हाथों में जा रहे हैं। यदि यही प्रक्रिया तहाई के वक्त में कुछ अधिक समय तक जारी रही तो मित्र देशों की विजय होते पर भी ब्रिटेन के युद्ध से पूर्व के विदेशी व्यापार का एक वहा भाग नष्ट हो जायगा। इसी कारण से अंग्रेज नेता अपने कारखानों के मजदूरों की लड़ाई की सेना और लड़ाई के कामों में लगे हुए लोगों को यथा सम्भव जल्दी खाली कर देना और उनको काम में लगाकर शांति-काली उद्योगों को फिर संचालित करना आवश्यक मानते हैं। ब्रिटेन के लिए यह दोनों कार्य साथ-साथ करना असम्भव है कि वह सुदूर-पूर्व में एवं लम्बी लड़ाई भी जारी रखे और अपने शांति-कालीन उद्योगों को भी जिर चालू कर दे।

भुक्ते इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सामान्य स्थितियों में कंप्रेस से सम्वन्धित कोई भी व्यक्ति लार्ड वेवल के प्रस्तावों की श्लोर शांव उठाकर भी न देखता। उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कांद्रेस-जनों को कांग्रेस के दुनियादी सिद्धान्तो धौर विश्वासों को तिलांनि देनी पड़ेगी। कांग्रेस पूर्ण स्वतन्त्रता की समर्थक है। लाई वेवल दे प्रस्ताव में महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा है कि स्वतन्त्रता गव्द की उल्लेख तक नहीं है। दूसरे कांग्रेस ब्रिटेन की साम्राज्यवादी हुआई में भाग न लेने श्रौर उसका विरोध करने के लिए वचन-वद् है। तीसरे कांग्रेस 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव को, जो तीन वर्ष पहले स्त्रीष्टत हुना था, श्रभी तक मानती है। तब से हिन्दुस्तान के लोगों का, हिन्दुस्तान की लड़ाई का, राष्ट्रीय नारा 'करो या मरो' रहा है। घ्रयने निष्टांतों का पालन करते हुए कोई भी कांग्रेस-जन लार्ड वेवल के प्रस्तायों पर विदार करना तो दूर, उनकी श्रोर देख भी नहीं सकता। फिर<sup>ं</sup> मी इंटर्न कांग्रेसजन वस्तुतः लाई वेवल के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। इनरा कारण यह है कि यूरोप थीर वर्मा में अंग्रेजों और धमरोकनों की तीडी के बाद तमाम हिन्दुस्तान में पराजयबाद की एक सहर फेंस गई है।

निराशावाद श्रौर पराजयवाद की बेहोशी में वे श्रपने जिन्दगी भर के सिद्धान्तों को भूल रहे हैं श्रौर जिस प्रस्ताव को सन् १६४२ में उन्होंने श्रस्तीकार कर दिया था, वे श्रब उसी पर फिर विचार कर रहे हैं।

में श्रपने देशवासियों से, जो देश मे है, साफ-साफ यह कहना चाहता हूं कि उनकी निराशा श्रौर पराजय की भावना ने उन पर श्रधि-कार जमा लिया मालूम होता है। यह बिलकुल श्रनुचित है। जहां श्रादमी श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति को युद्ध-स्थिति खयाल करता है वहां निराशावाद या निराशा का कोई सवाल ही नहीं है। पूर्वी एशिया की लढ़ाई चाहे इसका श्रंतिम परिगाम कुछ भी हो, लम्बी श्रोर करु होगी। समस्त संसार जानता है कि कथित संयुक्त देशों के शिविर में कोई वास्तविक एकता नहीं है। सोवियत्-संघ के युद्ध-उद्देश्य विटेन श्रीर श्रमरीका के युद्ध-उद्देश्यों से विलक्कल भिन्न हैं श्रीर सोवियत्-संघ तथा इंग्लैंड श्रौर श्रमरीका के बीच संघर्ष प्रतिदिन वह रहा है। टोनों ही पच अभी कुछ समय पूर्व से ख्रपने यूरोपीय कगड़ों को मिटाने का प्रयत्न करते रहे हैं, लेकिन इसका कारण यह है कि वे सुदृर पृत्रं में पुक विग्रह करवाने की तैयारी कर रहे हैं। यूरोप में जर्मनी वी परानार के बाद से सोवियत्-संघ एशिया के मामले में श्रिधकाधिक दिलचन्धी ले रहा है। यदि ऐसा न होता तो सोवियत्-मंघ के जिंदरा-मंत्री मोलोटोव ने सानफ्रांसिस्को से यह घोषित न किया होता दि यह दिन श्रिधिक दूर नहीं है, जब संसार में स्वतन्त्र हिन्दुस्तान की पात्राज सुनी जायगी।

जय कि पूर्व में लडाई चल रही होगी, तद विश्य ही यननांदीय हैन में प्रारचर्यजनक परिवर्तन होगे। इनमें से इंड परिवर्तन हमने राजुपों के श्रमुक्त नहीं होगे। उनसे हिन्दुस्तान की न्यनकार अस परने का और भी पावसर मिलेगा। यूरोप में मिन देशों की कीन होने पर भी सीरिया और लेंदनान धपनी स्वतन्त्रता आप करने के जिल खेलांदीय स्थिति से पूरा लाम उठा रहे हैं। हंग्हेंद की स्वतन्त्रता

को फ्रांलीसी साम्राज्यवाद के विरुद्ध भिड़ाकर सीरिया श्रोर तेशन हिन्दुस्तान के सामने उदाहरण उपस्थित कर रहे हैं कि वह वर्तमान श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को श्रपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए किन ' प्रकार काम में ला सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि विद हार सीरिया श्रौर लेवनान बिटेन श्रौर श्रमरीका को फ्रांस के विरुद्र कान ने ला रहे हैं तो वह दिन भी दूर नहीं है जब श्ररव राज्य श्रपने भनुहूत देशों को ब्रिटेन के विरुद्ध काम में लायंगे। श्रंग्रेज राजनीतित इसरो अनुभव करते हैं। वे यह भी अनुभव करते हैं कि हिन्दुस्तान ने अपने मित्र देशों का उपयोग अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करने के दि करेगा। इनमें से कुछ देश इन संयुक्त राष्ट्रों में से ही होगे। इस हराई में हिन्दुस्तान का प्रश्न संसार की राजनीति में एक व्वलन्त प्रश्न धन गया है। श्रौर इसमें कोई सन्देह नहीं रह गया है कि भविष्य में जितने भी श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्नेजन होगे उन सभी में हिन्दुस्तान का प्रान उठाया जायगा । इसीलिए श्रंयेज राजनीतिज्ञ चाहते हैं कि हिन्दुस्तान का प्रश्न श्रव श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न न रहे। वे उसे विदिश-माम्राज्य का घरेलू प्रश्न वनाना चाहते हैं। हमें यह न भूल जाना चाहिए कि दिन च्च राष्ट्रीय हिन्दुस्तान श्रीर ब्रिटेन के बीच समसौता हो जायगा, उनं च्रण हिन्दुस्तान त्रिटेन का घरेलू प्रश्न वन जायगा। तव सोविषत्-मंब जैसी बाहरी शक्तियों को हिन्दुस्तान की !स्वतन्त्रता के लिए हत्तरे करना श्रसम्भव हो जायगा ।

हमारे शत्रुओं की श्रभी हाल की सैनिक सफलताओं के पान्दर्भ हिन्दुस्तान श्रपने स्वतन्त्रता के ध्येय की श्रोर तेजी में दरता रहा है। हिन्दुस्तान के लोग देश के भीतर जो कुछ करते रहे हैं, उमके श्रीति हो प्रत्यच शक्तियां हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के लिए काम करती हों हो। पहली वह शक्ति है जो हिन्दुस्तान के शत्रुश्चों में हिपया लेक लड़ती रही है श्रीर द्सरी वह जो विश्व-लोकमन के न्यापान्द हैं हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता की वकालत कर रही है। जो हिन्दुम्तान के

शत्रुत्रों से हथियार लेकर लड रहे हैं वे भविष्य में भी लडते रहेगे।
जहां तक श्राजाद हिन्द फीज का सम्बन्ध है, वह तबतक लडती रहेगी
जिव तक उसके पास एक भी सैनिक श्रीर एक भी गोली है। इसी
श्रकार, जिन लोगों ने हिन्दुस्तान को एक श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न बना दिया
शि श्रीर जो हिन्दुस्तान की श्रोर से संसार के सामने उसके मामले को
श्रवल रूप में उपस्थित कर रहे है, वे भी श्रपना काम जारी रखेंगे।
हिन्दुस्तान के बाहर काम करनेवाली शक्तियां हिन्दुस्तान के भीतर काम
करनेवाली शक्तियों से मिलकर हुई दुईमनीय हो जाती हैं। हिन्दुस्तान
करनेवाले मेरे देशवासियों! यदि श्राप ब्रिटिश साम्राज्यवाद से हथियार लेकर नहीं लड सकते हैं, तो कम-से-कम शत्रु से सममौता करने
या उसकी साम्राज्यवादी लडाई लडने से इनकार करके शत्र का नैतिक

इस सम्बन्ध में में महात्मा गांधी, कांग्रेस के ग्रध्यत शीर कार्यमकार्य-समिति के सदस्यों श्रीर लाखों कांग्रेसी नर-नारियों में, जो उसके
समर्थक है, यह हार्दिक श्रपील करना चाहता हूं कि ये हम नाउर पर्टी
में श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को सममने में गलती न करें। श्रन्तर्राष्ट्रीय
स्थिति को सममने में भूल करने से हिन्दुस्तान की राजनीति में दर्गा
गया कदम भी गलत हो जायगा। हिन्दुस्तान पराजित गरीं हुन्ना है।
हम श्रभी पिटे नहीं है। वर्तमान श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति हमाने प्रतिहत्त
नहीं है। प्रत्युत, वह हमारे लिए बहुत एड लाभडायक है चीर वह
भविष्य में श्रीर भी श्रिष्ठिक लाभदायक सित् होगी। नद हमें हम समय
सममीते का विचार क्यों करना चाहिए श्रीर हमने तीन पर पर्टी
परताव विचारपूर्वक ठुकरा दिया था उसे पद बड़ी नदिवार पर

में इस समय कांग्रेस के साधारण सहमा है गर में होता रहा है। जिसने प्रथमें खबतक के सार्वजनिक जीवन के इने हिम्में में वर्णका साथ बांग्रेस की सेवा की है और हिन्दुस्तान की मानवान है। जिल् कार्य किया है। देश में रहनेवाले मेरे वहनों श्रीर भाइयो, याँ है यह श्रनुभव करते है कि हमारे मित्र देश श्रन्त में हार जायंगे हैं विटेन एवं श्रमरीका विजयी होंगे, तो जहां तक हिन्दुस्तान स् सम्बन्ध है, श्रापको फिर भी निराश होने की जरूरत नहीं है।

भविष्य में संसार की राजनीति में चाहे कुछ भी घटित हो, हि स्तान की जीत निश्चित है। हिन्दुस्तान का भाग्य-सूर्य चढता हुगा है इस समय गलत कदम उठाकर इसे ग्राप नीचे को श्रोर न सीविः हमने वहुत समय तक श्रौर वहुत श्रधिक कप्ट-सहन किया है। <sup>श्राह</sup> हम थोडी देर थोड़ा-सा श्रौर कप्ट सहन करें। लेकिन हमें हर प्रकार इस लड़ाई के श्रन्त तक इसी मार्ग पर श्रारूढ़ रहना चाहिए। <sup>हेग</sup> रहनेवाले मेरे वहनों श्रोर भाइयो, क्या श्राप यह नहीं समकते लार्ड वेयल इतनी उतावली क्यों कर रहे हैं ? क्या श्राप यह ना समम सकते कि उन्होंने शिमला-सम्मेलन को स्थगित करने का धी जिन्ना का सुकाव क्यों श्रस्वीकार कर दिया ? हम हिन्दुस्तान के वाहर रहनेवाले हिन्दुस्तानियों के लिए यह बहुत सीधी-सादी श्रीर बहुत साफ बात है। ब्रिटेन में १ जुलाई को श्राम चुनाव हाँगे। शतुरा दल चाहता है कि उनमें हिन्दुस्तान की चुनाव का मुद्दा न बनाया है। सके। इसी कारण वेवल का प्रस्ताव इंग्लैंड के श्राम चुनामों में ए मास पूर्व हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। कोई नहीं जान्त कि श्राम चुनाव का परिगाम क्या होगा ? लेकिन यह सभी लानने हैं कि मजदूर दल का पार्लमेन्ट में बहुमत हो चाहे न हो, किन्तु र दुना के याद वह हर हालत में एक बहुत मजबूत दल तो हो ही जाएगा। श्रनुदार-दल को दर है कि यदि मजदूर-दल के हाथ में मत्ता था गई ही यदि इस वीच में हिन्दुस्तान की समस्या इल नहीं हुई तो मार् ह निश्चय ही हिन्दुस्तान के प्रश्न को हल करने का एक श्रीर प्रयान करेगा। में खुट साँदे पटाने की नीति में विश्वास नहीं बरता, कार्क में तो हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के मामले में कोई सममीता है। नहीं

हरना चाहता। लेकिन यदि श्राप सौदा करने के लिए उत्सुक हैं श्रौर ादि श्राप हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के मामले मे भी समभौता करने का निश्चय कर चुके हैं, तो मै आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप ४ मुलाई से पहले कोई वचन न दे। मुक्ते यह नहीं मालूम कि जब ंत्री जिन्ना ने शिमला-सम्मेलन को स्थगित करने का प्रस्ताव किया तो ं उनके ख्याल में क्या वात थी। लेकिन यदि वे ४ जुलाई से पहले 'मुख्य कदम उठाना नही चाहते थे, तो यह उनकी राजनीतिक बुद्धि-मत्ता श्रीर दूरदर्शिता थी श्रीर मैं इसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। में यह भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि लार्ड वेवल ४ जुलाई से पहले ं फैंसला करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। यदि वे इसमें सफल हो गए तो 'यह श्रनुदार-दल के लिए एक श्रौर गर्व की वात होगी श्रीर इससे हं चुनावों में अनुदार-दल के उम्मीदवारों को खाँर अधिक मत प्राप्त करने तमे सहायता मिलेगी। इसके श्रतिरिक्त यदि लार्ट वेयल १ जुलाई मे र पहले कांग्रेस से समभौता करने में सफल हो जाते हैं छीर उसके याउ रसत्ता मजदूर-दल के हाथों में श्राती है तो श्रनुदार-दल हिन्दुम्नान दे न प्रश्न को फिर हाथ से लेने से मजदूर-दल को रोक देगा।

भरा इरादा यह कहने का नहीं है कि में मजरूर-उन्न ने समनीते की वातचीत करने में विश्वास करता हूं। यह बान जिल्ला नहीं है। मेरी श्रपनी योजना साफ है, श्रीर वह है. पाजाट हिन्द पोट दो तेर विवास त्यातक लड़ते चला जाना जवतक कि हमारे पान एवं भी मेरिट किए हमारे शारीर में एक भी वृंद रक्त वानी है। लेटिन जिल्ला हम भागे पर चलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जान हमें कि कार यदि आप लिटिंग मरदार ने मेरिट के पाया। यदि आप कहूंगा कि उनदा नम्ब के स्थान में पाया। यदि श्राप र जुलाई से पहले लाई देवन के सम्मान में पाया। यदि श्राप र जुलाई से पहले लाई देवन के सम्मान में पाया। यदि श्राप र जुलाई से पहले लाई देवन के समन्त में पाया। यदि श्राप र जुलाई से पहले लाई देवन के समन्त में पाया। यदि श्राप र जुलाई से पहले लाई देवन के समन्त में पाया। यदि श्राप र जुलाई से पहले लाई देवन के समन्त में पाया। यदि श्राप र जुलाई से पहले लाई देवन के समन्त में पाया। यदि श्राप र जुलाई से पहले लाई देवन के समन्त में पाया। यदि श्राप र जुलाई से पहले लाई देवन के समन्त में पाया। यदि श्राप र जुलाई से पहले लाई देवन के समन्त में पाया। यदि श्राप र जुलाई से पहले लाई देवन के समन्त में पाया। यदि श्राप र जुलाई से पहले लाई देवन के समन्त में पाया। यदि श्राप र जुलाई से पहले लाई देवन के समन्त में पाया। यदि श्राप र जुलाई से पहले लाई देवन के समन्त में पाया। यदि श्राप र जुलाई से पहले लाई देवन के समन्त में पाया। यदि श्राप र जुलाई से पहले लाई देवन के समन्त में पाया। यदि श्राप र जुलाई से पहले लाई देवन के समन्त में पाया। यदि श्राप र जुलाई से पहले लाई देवन के समन्त में स्थाप र जुलाई से पहले लाई देवन के समन्त में स्थाप र जुलाई से पाया। यदि श्राप र जुलाई से पहले लाई देवन के समन्त में स्थाप र जुलाई से पाया। यदि श्राप र जुलाई से पाया। यदि श्राप र जुलाई से पहले लाई देवन के समन्त से सम्बास र जुलाई से पाया। यदि श्राप र जुलाई से पाया। यदि से पाया। यदि से पाया। यदि से पाया। यदि से पा

Υ,

प्रस्ताव श्रोर लार्ड वेवल का प्रस्ताव दोनों हो अनुदार-दल हो हे मजदूर-दल दोनो ही अवसरों पर एक अल्पसंख्यक-दल था। इन लिए मजदूर नेताओं ने न तो पहला कदम उठाया और नहन उत्तरदायित्व उनके ऊपर है। यदि लार्ड वेवल को अपने प्रदर्भ सफलता नहीं मिलती है. तो सम्भवतः दिटेन की जनता मन्दूरनः संत्रिमंडल को हिन्दुस्तान के प्रश्न को हल करने का झदनर हैं। इसलिए इस सब को संत्रेप से कहें तो यदि श्राप सोंडे में विधान क हैं तो लार्ड देवल से वातचीत वन्द कीजिये और उनके प्रस्ता<sup>र ह</sup> श्रस्वीकार कर दोजिये । इससे निस्सन्देह सजदूर-दल को पदार<sup>ू हो</sup> में सहायता मिलेगी। उसके वाद मजदूर-दल निश्चय ही हिन्दुरा के प्रश्न को फिर उठायगा। वह यह आशा करता है कि जिस प्रस्ती हल करने में अनुदार-दल असफल हुआ है। उसको वह हर कर टेंग स्मरण रखिए, मेरा विश्वास यह है कि यदि ४ छलाई के बाद की दूसरा मंत्रिमरडल वनता है तो वह इतने समय से चली सार्वा हुरे. समस्या को हल करना अपना क्त्रेंच्य मानेगा और इसे आवश्यक कर सनकेगा । इसलिए मजदूर-सरकार से शाप जो साँदा करेंगे वह हिन्हः स्तान के लिए अनुवार-वृत्त द्वारा लार्ड वेवल की मार्फत लावे मह समकाते से श्रधिक लाभदायक होगा।

देश में रहने वाले मेरे भाइयो श्रीर वहनो, में क्ट हमी मन्य श्रापके लिए फिर भाषए दूंगा। श्राज श्रपना भाषए समाप्त करने में एके वात श्रीर कहना चाहूंगा। श्राप श्रद वह जोर में वादमाद हैं निन्दा कर रहे हैं श्रीर सवर्ण हिन्दु श्रों श्रीर मुनतमानों को कार्य-श्रीत कोंसिल में समान स्थान देने के लिए उनकी श्रालोचना कर रहें। लेकिन श्राप इस प्रयन पर श्रिधक गहराई से क्यों नहीं विचार करें। श्रोर इसके मूल में जो विचार है, उसको क्यों नहीं हैं देने। पाल तक किसी भी हिन्दु स्तानी नेता ने ऐसा नहीं किया है। मुक्ते हो तरें मिली हैं, उनसे तो यही प्रतीत होता है। मुक्ते हुना है कि हिन्दू मार्थ

तभा के सदस्यों ने भी वही मार्ग ग्रहण किया है जो उनका श्रपना विशेष मार्ग मालूम होता है। हमारी श्रापत्ति यह नहीं होनी चाहिए कि कार्य-कारिणी कौसिल में मुसलमानों को श्रधिकांश स्थान क्यो दिये गाते हें? मुख्य प्रश्न तो यह है कि कार्य-कारिणी कौसिल में किस कार के मुसलमान श्राते हैं। यदि मौलाना श्रवुल कलाम श्राजाद, श्रासफश्रली श्रौर रफी श्रहमद किद्वई जैसे श्रादमी उसमें श्राते हैं, तो हेन्द्रस्तान का भाग्य उनके हाथों में सुरिचित रहेगा। में खुद विश्वास करता हूं कि ऐसे देशभक्तों को पूरी स्वतंत्रता दे देना ठीक ही है। देश-कक्त मुसलमान श्रौर देशभक्त हिन्दू में कोई श्रंतर नहीं है। इस समय वेटेन का हरादा सब मुस्लिम-स्थान मुस्लिम-लीग के नामजद व्यक्तियों हो देने का है। सवर्श हिन्दुश्रों के लिए रिचत स्थान कांग्रेस को निये गायंगे। वाकी स्थानो पर श्रपने नामजद व्यक्तियों को विभक्त करेगा यौर ये उसके निर्देशों के मुताविक ही कार्य करेगे।

इसके फलस्वरूप जब मुस्लिम-लीग त्रिटेन के मात्र प्री तरह हियोग करके चलेगी, तब कार्य-कारिणी कौंसिल में वांग्रेस-दल मार्या ग्लपसंख्यक-दल के रूप में रह जायगा। इस प्रवार एक चतुरता-पूर्ण गल से वायसराय निरंकुशता-पूर्वक हिन्दुस्तान का मासन हो हो। ज्या रह सकेगा, विलेक विशेषता यह होगी कि वह भविष्य में गुंगा जैमेस की सहायता से करेगा।

श्रव प्रश्न यह उठता है कि क्या कार्य-कारिती का निल्हें हुनियम लोगी दिस्य वायसराय के साथ सहयोग करेगे। व्यक्ति हुने हुनों को निल्हें कही है कि वे श्रवश्य सहयोग करेगे क्यों कि व्यक्ति उपने उना कार्य-गरिशी से रियायती स्थान दिये हैं। यदि हुनियम की हुन कार्य के निल्हें कार्य सहयोग करेगी को हिन्हुक्ति हो हुन कार्य के निल्हें के सिथ सहयोग करेगी को हिन्हुक्ति हो हुन कार्य करेगी से साथमों का उपयोग जिटेन की सालक्ष्य के कार्य कार्य के कार्य सामानी से पूरा हो जावगा।

सुभे एसमें धोई सन्देह नहीं है कि लाई देवन है उन्हार ने

मुस्लिम-लीग श्रौर बिटिश सरकार के बीच प्रकट या प्रच्छन रूप न गुप्त समसौता हुन्ना है। लेकिन जिन्ना त्रौर उनके साथी ही लार्ड वेगन को चकमा देंगे। कार्य-कारिणी कौंसिल में मुस्लिम-लीग विटेन में युद्ध-नीति को कार्यान्वित करेगी जिससे विटेन को युद्ध-प्रयत्नों में सह-योग देने के पुरस्कार-स्वरूप उनकी पाकिस्तान की योजना कार्यानिक हो सके। यदि कांग्रेस-दल इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा तो वह कार्य-कारिगी कौंसिल में स्थायी रूप से श्रहपसंख्यक-दल के रूप में रह जायगा। इस पर भी उसे समसौते की श्रंगभूत विटेन की युदः नीति को चलाना होगा । इस चतुरता-पूर्ण चाल से ब्रिटिश सरकार ज कांग्रेस का सहयोग प्राप्त कर लेगी तो वह कांग्रेस को हिन्दुस्तान के विभाजन के अर्थात् पाकिस्तान के निर्माण के लिए सहमत करने का अयत्न करेगी । इस बीच में कांग्रेस एक ऐसी स्थिति स्वीकार कर लेगी जिसका अर्थ यह होगा कि वह हिन्दुस्तान के लोगों की प्रतिनिधि नई चिक्क देश के कई दलों में से एक दल है ? यह उसके लिए श्रातम-धान-कारी होगा।

श्रंत में में यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि में हिन्दू महासमा सौर पाकिस्तान-विरोधी मोर्चे के सदस्यों के विचार के तरीके से महनत नहीं हूं, लेकिन में यह तीवता के साथ श्रनुभव करता हूं कि उन्होंने लार्ड वेवल की योजना का जोरदार विरोध करके हिन्दुस्तान की यही सेवा की है। वास्तव में, में तो एक कडम श्रोर श्रागे यदकर यह वहना चाहता हूं कि इस नाजुक मौके पर सही विचार करने वाले श्रीर देन भक्त लोगों का, खास तौर से प्रगतिशील कांग्रेस-जनों का यह कर्ताय है कि ये लार्ड वेवल के प्रस्ताव के विरुद्ध एक धुंश्राधार श्रान्दोहन करें। महात्मा गांधी ने सदा ही एक सच्चे नेता की मांति लोगमा के श्रानुतान करें। महात्मा गांधी ने सदा ही एक सच्चे नेता की मांति लोगमा के श्रानुतार कटम उठाया है। शिमला-सम्मेलन में कांग्रेस का श्रीरित्र रूप से प्रतिनिधित्व करने से इनकार करके उन्होंने ठीक ही विशा शी। इस प्रकार उन्होंने श्रीक ही विशा शी।

रखा जिसे स्वयं ठीक मानते हैं, जो लोगों की इच्छा के अनुसार हो श्रीर सच्चे अर्थों में हिन्दुस्तान के लिये हितकर हो। मुक्ते इसमें कोई सन्देह नहीं है कि लोकमत, मुख्यतः कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मत इस योजना का तुरंत विरोध करेगा। यह सब महात्मा गांधी के ध्यान में अवश्य आयगा धौर वे तब कांग्रेस को इस अवांछ्नीय प्रस्ताव को अस्वीकार करने की सलाह दे देंगे। भाइयो और बहनो! हिन्दुस्तान का भाग्य अब आपके हाथों में है। काम में जुट पड़िये और सन् १६४२ के किप्स-प्रस्ताव की जो गति हुई थी वही लार्ड वेवल के प्रस्ताव की करके दम लीजिये।

२० जून १६४१ को नेताजी ने यह भाषण दिया थाः—

"हिन्दुस्तान में रहने वाले मेरे भाइयो श्रौर वहनों ! में श्राज श्रापके सामने उसी तरह से बोलना चाहता हूं जिस तरह से हिन्दुस्तान में होने पर इस नाजुक मौके पर मैं श्रापसे वोलता। मैं शापसे उस न्यक्ति की हैसियत से वोलना चाहता हूं जो मन् १६२१ में ही कांग्रेस के साथ है श्रोर शांति मे श्रोर संकट में सचाई श्रोर वफादारी में उसकी सेवा करता रहा है। मुक्ते श्राशा है श्रापको यह भली-भांति न्मारा होगा कि सितम्बर १६४२ में जब यूरोप मे लटाई गुरू टुई तो हिन्दुम्नान में क्या राजनीतिक घटनायें हुई थी। उस समय त्रिटिश सरकार काथ्रेमी सरकार व कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का उपयोग लटाई के मंचालन में करना चाहती थी; लेकिन काग्रेस ने दो कारणों से लटाई में महपोग देंगे मे इनकार कर दिया । प्रथम, इसलिए कि जिटिंग मरपार ने चितुरतान की स्वतंत्रता की मांग स्वीकार नहीं की थी, कीर हसी इसरिए रियह साग्राज्यवादी लटाई थी। जिसमे हिन्दुस्तान को कोई दिलक्षणं नदीं थी। उस समय कांग्रेसी मंत्रिमंडलो ना नोई प्रान नहीं था। नुंदि कांग्रेस ने सन् १६३६ में यह तय दिया या कि जिल्ह हो नराई में हिस्सा न लिया जाय, इसलिए कंप्रेमी मी प्रतने ने इस्तेया है दिया। यथि प्रत्येक कामेस-जन को यह साल कार्य होता या कि यदि कार्यकी मंत्रिमंडल पदारूढ रहे तो दूसरे मामलो मे वे हिन्दुस्तान के लोगों की वहुत छुछ भलाई कर सकते थे। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के इस्तीकों के वाद कांग्रेस ने धीरे-धीरे स्वतंत्रता की लडाई फिर शुरू की। यह उम समय पूरी तेजी में आगई जब कांग्रेस ने 'भारत छोडों' प्रस्ताव पाम किया और लोगों को स्वतंत्रता की लड़ाई में यह नया नारा मिला—'करों या मरों'।

श्रव सन् १६४१ भों लार्ड वेवल का प्रस्ताव हमारे सामने हैं। हमें कहा गया है कि यदि कांग्रेस सुदूर-पूर्व श्रोर श्रागामी लढाई मे पूरी शक्ति से भाग लेने के तैयार हो तो उसे इस समय दो चीजें श्रभी मिल सकती हैं श्रोर भविष्य में स्वशासन की स्थापना का वचन दिया जा सकता है। वे दो चीजे ये है—वायसराय की कार्य-कारिणी कॉमिल में कुछ जगहे श्रोर प्रांतो में मंत्रिमंडलों की पुनर्स्थापना।

"हिन्दुस्तान से प्राप्त समाचारों से यह प्रकट होता है कि इह कांग्रेस-जनों का लार्ड वेवल के प्रस्ताय की श्रोर बहुत कुकाव है। इसका श्रयं यह है कि यदि प्रांतों में कांग्रंसी मंत्रिमंडल फिर स्थापित हो जार्य श्रोर कांग्रेस-जनों को वायसराय की कार्य-कारिणी कोसिल में इत स्थान मिल जायं तो वे स्वशासन के बादे से संतुष्ट हो जायंगे। लेकिन ये सब लुभावने प्रस्ताव कांग्रेस के सामने में बहुत समय से हैं। पहले तो श्रंग्रेज श्रवतक हमको स्वशासन का बचन देते रहे हैं। दूसरे मन् १६३८ में श्राठ प्रान्तों में हमारे नियंत्रण में कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे। श्रार उनको इस्तीफा देना चाहिए-इसका निर्णय हमने ही किया था। तीमरे वायसराय की कार्य-कारिणी के स्थान उन कांग्रेस-जनों के लिए, तो श्रपने श्रापको वेचने के लिए तैयार हो, सदा ही खले रहे हैं।

लाई वेवल के प्रस्ताव से दो नई शतें है। पहली वह है कि कार्य-कारियी कोंसिल के स्थानों में वृष्टि कर दी गई है। दूसरी यह सुली शर्त है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का श्रर्थ यह है पूर्व की लटाई में पूरी तरह से भाग लेने का वादा। सन् १६३६ में कांग्रेमी मंत्रिमंडलों ने जब इस्तीफे दिये थे, तब यह बात नहीं थी। कांग्रेसी मंत्रिमंडल यदि चाहते तो सन् १६३६ के बाद ब्रिटेन की लडाई में हृदय से भाग लेने का स्पष्ट बादा किये बिना इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते थे।

जो लोग श्राज लार्ड वेवल के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, उनसे में कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। जिससे हमारे सामने जो प्रश्न हैं वह स्पष्ट हो सके (१) हमारे स्वतंत्रता के ध्येय का क्या हुआ; जिसका लार्ड वेवल के प्रस्ताव में जिक्र तक नहीं है ? (२) पूर्ण स्वराज्य का श्रर्थ वायसराय की कार्य-कारिणी कौसिल का भारतीय-करण है या उसका श्रर्थ पूर्ण स्वतंत्रता श्रौर श्रंग्रेजो से पूर्ण सम्वन्धविच्छेद (३) कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने सन् १६३६ में इस्तीं के क्यो दिये थे ? (४) हमारा 'करो या मरो' नारा कहां गया ? (४) हमने श्रीयुत श्रणे श्रौर डा० खरे जैसे कांग्रेस-जनों के वायसराय की कार्य-कारिणी में पद स्वीकार कर लेने की निन्दा क्यो की थी ?

लार्ड वेवल के प्रस्ताव को स्वर्गीय पिट्टलभाई पटेल के शद्दों में 'वायसराय का स्वराज्य' कह सकते हैं, यह वायसराय की कार्य-कारिणी के लिए भी स्वराज्य नहीं है। वैदेशिक मामलात प्रिभाग को हिन्दु-स्तानी सदस्य को देना तो केवल दिखावा है, क्योंकि रियामती, कया-इली और सीमांतिक मामले उस सदस्य के श्रिधकार-छेत्र में बाहर होंगे। यद्यपि नई कार्य-कारिणी में सामूहिक उत्तरदादित्व या बहुमन शासन का कोई प्रश्न नहीं है और बद्यपि वायसराय एवं गवर्नर जनरल पहले की तरह ही निरंकुश रहेगा, लेकिन फिर भी वह ध्यर्ग चतुरता-पूर्ण राजनीतिक चाल या तरकीव से धपनी निरंदुशता पर नई वार्य-कारिणी कोंसिल का पदा डाल सकेगा। यह चाल में वायमगढ़ की कार्य-कारिणी में ऐसे बहुमत की ब्यवस्था है जो हर हालन में वायमराय की कार्य-कारिणी में ऐसे बहुमत की ब्यवस्था है जो हर हालन में वायमराय का साथ देगा।

देश में रहने वाले मेरे भाइयो और दहनो, इस नाइक दक्त में

देश का भाग्य त्रापके हाथों में है। समस्त देश में 'भारत छोडो' त्रान्दो-लन को तेजी से शुरू करने श्रौर सममौते को श्रसम्भव बना देने का यही समय है। जयहिन्द।"

२७ जून १६४४ को नेताजी ने कहा:--

"हिन्दुस्तान में रहने वाले भाइयों श्रौर वहिनों! पिछले तीन दिनों से में श्रापके सामने राष्ट्रीय श्रौर श्रन्तर्राष्ट्रीय विस्तृत दृष्टिकोण से वोल रहा हूँ श्रौर हिन्दुस्तान के प्रश्न पर उसकी श्रन्तर्राष्ट्रीय पृष्ट-भूमि को ध्यान में रख कर विचार कर रहा हूं।

मुमे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हिन्दुस्तान श्रोर मुल्यतः कांग्रेस का लोकमत सन् १६३६ में इस लडाई के शुरू होने के वाद से बहुत श्रधिक क्रान्तिकारी हो गया है। फलतः यदि श्राज कांग्रेस का खुला श्रधिवेशन हो या कांग्रेस महासमिति की पूरी बैठक हो तो लार्ड वेवल का प्रस्ताव भारी बहुमत से श्रस्वीकार कर दिया जायगा। ब्रिटिश सरकार श्रोर लार्ड वेवल हिन्दुस्तान की स्थिति को जानते हैं, श्रोर यह श्रनुभव करते हैं कि यदि श्रंग्रेजी प्रस्ताव श्राम कांग्रेस-जनों के या कांग्रेस-महासमिति के निर्णय पर छोड दिया जाय तो उसके स्वीकृत होने का तिनक भी श्रवसर नहीं है। इसीलिए उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि उसमें लार्ड वेवल के प्रस्ताव पर कांग्रेस की श्रोर से केवल कांग्रेस-कार्य-मिति ही विचार कर सकेगी। कांग्रेस के विधान के श्रनुसार कांग्रेस-कार्य-समिति ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रमन पर श्रांतिम निर्णय नहीं कर सकती।

'लेकिन में यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि यदि कांग्रेम-कार्य-समिति में सब बगों के प्रतिनिधि होते या कोई संकट-काल होता तो कांग्रेस-कार्य-समिति के लिए वेवल श्रपनी जिम्मेदारी पर ऐसे सहस्वपूर्ण विषय के बारे में निर्णय करने का कानृनी नहीं तो नैतिक श्रोचित्य होता । लेकिन यह सुविदिन है कि कांग्रेस के वामपल का कांग्रेस-कार्य-समिति में प्रतिनिधित्व नहीं है । श्रीर कोई यात नहीं कह सकता कि देश में कोई ऐसा संकट-काल आ गया है जिसमे कांग्रेस-कार्य-सिमिति कांग्रेस महासिमिति पर सामान्य कांग्रेस-जनो से विना पूछे यह महत्त्वपूर्ण निर्णय करने के लिए वाध्य हो गई है। मै समक सकता हूं कि ब्रिटिश सरकार ने ऋपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस प्रकार यह सब भ्रायोजना की है कि लार्ड वेवल का प्रस्ताव कांग्रेस महासमिति या कांग्रेस के खुलं श्रधिवेशन के सामने न रखकर केवल कांग्रेस-कार्य-समिति के सामने ही रखा है; लेकिन मेरी समक मे यह नहीं श्राता कि कांग्रेस-कार्य-समिति के सदस्य लार्ड वेवल के होशियारी से विछाये गए जाल में क्यों फसने जा रहे हैं। कांग्रेस-कार्य-समिति विधान के अनुसार कांग्रेस का कानून वनाने वाली नही, उनको कार्या-न्वित करने वाली समिति है । इसके श्रतिरिक्त कांग्रेस-कार्य-समिति का एक ऐसे मामले को तय करना, जिसका श्रसर कांग्रेस श्रौर हिन्दु-स्तान के भविष्य पर बीसियों वर्ष तक होगा, गलत ध्रौर प्रमुचित होगा। इस ऐन वक्त पर भी मै महात्मा गांधी से सच्चे हृदय से छार नम्रता पूर्वक श्रपील करता हूं कि वे कांग्रेस की श्रनुपस्थिति में कोर्ट् निर्णंय न करें। मैं यह श्रपील मुख्यतः इसलिए करता हूं कि वेवल के प्रस्ताव को स्वीकार करके हम जितना श्रागे वट चुके हैं. उसमे भी पीछे हट आयंगे और कांग्रेस के बुनियादी सिटांतो घाँर प्रस्तायों को भंग करेगे तथा कांग्रेस ने दीर्घकाल से जो त्याग श्रोर यलिदान क्ये है उनको व्यर्थ कर देगे।

पित देश में रहने वाले हिन्दुस्तानी ब्रिटिश सरकार का विगेध न यदि देश में रहने वाले हिन्दुस्तानी ब्रिटिश सरकार का विगेध न छोडें, तो कोई भी हमे इस लडाई के अत तक हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता लेने से नहीं रोक सकता। हिन्दुस्तान के भीनरी विरोध, पूर्वी एशिया की सशस्त्र लडाई और अंतर्राष्ट्रीय देश में एक न्थिनियों से अनुकृल नीति का एकीकरण करने से हिन्दुस्तान निम्चय ही इस लडाई की समाप्ति तक एक स्वतंत्र राष्ट्र दन जायना। लेकिन इसके लिए देश के भीतर ब्रिटिश-सरकार का विरोध जारी गहेगा यह

सुनिश्चित हो जाना चाहिए। मैं पूर्वी एशिया में सशस्त्र लढाई ज रखने की गारंटी करता हूं। मैं वह श्राश्वासन भी दे सकता हूं कि य हिन्दुस्तान के भीतर ब्रिटिश सान्नाज्यवाद का विरोध जारी रहा हिन्दुस्तान एक श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न वना रहेगा श्रौर श्रन्तर्राष्ट्री चेत्र के कूटनीतिक प्रयत्नों से हमें श्रपने उद्देश्य में बहुत सहायत मिलेगी। इस समय श्रंग्रेजो को हिन्दुस्तान के भीतर संपर्क र कोई चिन्ता नहीं है लेकिन फिर भी वे दो वातों से भय खाते है उनको भय है कि यदि हिन्दुस्तान का नैतिक विरोध जारी रहता है तं हिन्दुस्तान का प्रश्न एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न वना रहेगा। उनको यह भी भय है कि यदि हिन्दुस्तान के लोग श्रंशेजों के दुश्मन रहते हैं तो उनको सुदूर-पूर्व की भावी लडाई के लिए हिन्दुस्तान से पर्याप्त सैनिक श्रीर श्रन्य साधन न मिलेंगे। श्रंश्रेज जानते हैं कि हिन्दुस्तान की सहा-यता वडे पैमाने पर मिले विना श्रौर मुख्यतः हिन्दुस्तान की जनगिक की सहायता के विना, वे सुदूर-पूर्व की लढाई में नहीं जीत सकते। लार्ड वेवल के प्रस्ताव के पीछे ये दो उद्देश्य है। प्रथम, प्रस्ताव में विटेन की साम्राज्यवादी लढाई में हिन्दुस्तान के पूरे हदय से भाग लेने की शर्त है दूसरे, उससे हिन्दुस्तान का प्रश्न श्रन्तर्राप्ट्रीय नहीं रहेगा, बिटिश साम्राज्य का घरेलू प्रश्न वन जायगा श्रीर इससे हिन्दु-स्तान संयुक्त राष्ट्रों की, जिनमें सोवियत्-संव भी शामिल है, सन सहायता से वंचित हो जायगा।

कांत्रेस-कार्य-समिति के सदस्य लार्ड वेवल के प्रस्ताव को स्वीकार करें, इससे पहले उनको हिन्दुस्तान के १ लाग लोगों को विदेन की सुदूर पूर्व की साम्राज्यवादी लट़ाई में बिलदान करने के तिए तैयार हो जाना पटेगा। यह कह चुका हूं कि यदि कांग्रेस लार्ट वेवल के प्रस्ताव को स्वीकार करेगी तो उसे पया हानि उठानी पटेगी। फलत प्रन्ताव को न्वीकार करने का फंसला बरने से पटने कांग्रेस-कार्य-समिति को सावधानी से यह श्रन्दान लगाना होगा कि उससे उनको क्या लाभ होगा श्रीर वह लाभ उससे होने वाली चित की पूर्ति कर सकेगा या नहीं। विवेक का तकाजा है कि यदि हमें प्रस्ताव से जो कुछ मिलता है वह उससे होने वाली हानि की श्रपेशा कम है, तो हम इस प्रस्ताव को भी सन् १६४२ के किप्स-प्रस्ताव की भांति श्रस्वीकार कर देगे। ऐसे कांग्रेसी भी हो सकते हैं जो यह सोचते हैं कि हम जो कुछ इस समय करने का विचार करते हैं। हमें वह पीछे करना पडेगा। यह विचार विलक्कल गलत है। मैंने पहले भाषण में कह दिया है कि यदि बुरे-से-बुरा होता है श्रीर हिन्दुस्तान को इस लडाई के दिनो में स्वतन्त्रता नहीं मिलती है। तो इस-लडाई के समाप्त होते ही हमें एक दूसरा श्रवसर मिलेगा।

युद्ध-काल को शांति-काल में बदलने के दिन श्रशांति के दिन होते हैं। इन दिनों में विजयी देशों को भी हानि उठानी पडती हैं, क्योंकि उन्हें श्राराम की जरूरत होती है।

इसी कारण प्रथम महायुद्ध की क्रान्तियां, जो युद्ध-काल में प्रसफल हो गई थी, तुर्की श्रीर श्रायरलैंड की क्रान्तियां युद्ध की समाप्ति पर पूर्ण सफलता के साथ सम्पन्न हुईं।

मेरे सामने श्राज एक खबर है। इसको पढ़ने से माल्म होता है कांग्रेस के श्रध्यच मौलाना श्रव्जल कलाम श्राजाद ने कहा है—"यदि वर्तमान वातचीत श्रसफल हो जाती है तो कांग्रेस दूसरा प्रयत्न श्रुरू करने ने पहले लटाई की एमाप्ति तक प्रतीचा करेगी। में कांग्रेस के श्रध्यच से इस बारे में सहमत नहीं हूं कि जबतक लटाई चल रही है तब तक हमें देश में श्रान्दोलन शुरू नहीं करना चाहिए। लेटिन में उनसे इस बात में महमत हूं कि लडाई के श्रन्त में, पित हिन्दुन्तान शुलाम ही रहता है तो हिन्दुस्तान को बिटिश मान्नात्रवाद के विकट बढ़े पेमाने पर प्रान्दोलन शुरू करने का श्रवसर मिलेगा। सुने इसमें कोई सन्देह नहीं है कि युढ़ोत्तर काल में प्रान्दोलन में निटिश भारतीय मेना के विष्न रहित सैनिक महत्त्वपूर्ण कार्य करेंगे।

कार्य-कारिणी कोंसिल में मुख्य स्थान विटिश युद्ध-सदस्य शर्यात प्रधान सेनापित का होगा। युद्ध-सदस्य जो कुछ कहेगा वायसराय उसी का समर्थन करेगा। फलतः वायसराय के वाद युद्ध-सदस्य ही सर्वशक्ति-मान होगा। जब तक वायसराय श्रीर प्रधान सेनापित मिलकर कार्य करेंगे, तवतक उनका सभी विभागों पर नियंत्रण रहेगा। दूसरे सदस्य शापित न कर सकेंगे, क्योंकि वे गैर कानूनी रूप से वायसराय के प्रति श्रपनी जिम्मेदारी से बंधे होंगे श्रीर नैतिक दृष्टि से वे लढाई मे पूरे हृद्य से भाग लेने के लिए वचन-बद्ध होगे। वैदेशिक विभाग, हिन्दुस्तानी सदस्य के हाथों मे रहने पर भी दिखावटी ही साबित होगा—क्योंकि वैदेशिक मामले उसके श्रधिकार-चेत्र से श्रलग होंगे। इस विभाग का श्रधिकारी सदस्य वायसराय की कौंसिल के हिन्दुस्तानी रच्चा-मंत्री की तरह होगा जिसके श्रधिकार में फौजी उपहार-गृह रखे गए है।

में निर्देश कर चुका हूँ कि प्रस्ताय को स्वीकार करने से हमें क्या हानि होगी। श्राज में यह बताना चाहता हूँ कि यदि कांग्रेम श्रंग्रे जो से कुछ समय तक सहयोग करेगी तो उसको क्या हानि उठानी पढेगी। प्रथम, स्वतन्त्रता के श्रान्दोलन श्रोर हिन्दुस्तान के लोगों की स्वतन्त्रता की मनोवृत्ति में बहुत रुकावट पैदा हो जायगी। दूसरे प्रिटिंग साम्राज्यवाद से सममाता करके कांग्रेस संसार के स्वतन्त्रता किं नर-नारियों की सहानुभूति खो देगी श्रोर सोवियत्-संव जैसे देगों का, जो हमारे उद्देश्य से पूरी सहानुभूति रखते हैं श्रोर हमें शक्तिमय सहार यता देने के लिए भी तैयार हैं, समर्थन जाता रहेगा।

वायसराय के प्रस्ताव न्पर दूसरी श्रापत्तिया जो भी हो टमकी केवल एक श्रापत्ति, श्रथीत् उसके साम्प्रदायिक दोप हो उसकी निन्ना करने के लिए पर्याप्त हैं। उसके कारण वह किसी भी राष्ट्रीय दल पे स्वीकार करने योग्य नहीं रहता। कांग्रेस राष्ट्रीय संन्धा है जो मर धर्मों के लोगों का प्रतिनिनित्त्व करती है श्रीर श्रपने इस राष्ट्रीय साम्प्र की रहा के लिए उसने कठिन संवर्ष विया है। यदि वह इस मानव

श्रपने इस राष्ट्रीय स्वरूप को त्याग दे श्रीर साम्प्रदायिक जामा पहन ले तो यह उसका श्रात्म-घात ही होगा। इसी प्रकार यदि वह भारतीय राष्ट्रवाद के प्रतिनिधि के रूप में काम करना छोड़ देगी श्रीर देश के कई दलों में से एक दल बनना स्वीकार कर लेगी; तो वह श्रपना विनाश स्वयं कर लेगी।

श्रन्त में में श्रापको फिर याद दिलाना चाहता हूँ, जैसा मैंने कल भी कहा था, कि इस महत्त्वपूर्ण समय में देश का भाग्य श्रापके श्रौर कांग्रेस-कार्य-समिति के हाथों में है। इसलिए शरारत भरे शस्ताव के विरुद्ध जोरदार श्रान्दोलन कीजिए श्रौर ४ जुलाई १६४४ से पहले इस स्ताव को रही की टोकरी में ढलवा दीजिए।"

मेरे हिन्दुस्तान में रहने वालं भाइयो श्रोर वहनो, हिन्दुस्तान से श्रभी जो खबर मिली है वह यह है कि कांग्रेस-कार्य-समितिने कल रात शिमला-सम्मेलन में भाग लेने के लार्ड वेवल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। जो लोग कांग्रेस के वर्तमान रुख को जानते हैं, उनको हस खबर से कोई श्राश्चर्य न होगा। कांग्रेक-सार्य-समिति की चर्चा करते हुए श्रसोसिएटेड प्रेस के राजनीतिक प्रतिनिधि ने यह खबर दी है— 'वायसराय के प्रस्ताव पर कांग्रेस नेताशों की सम्मित तीन दलां मे विभक्त है, पहले दल के नेता गांधीजी श्रीर सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जिनको वायसराय के भाषण में 'सवर्ण हिन्दू' शब्दों के प्रयोग पर भारी श्रापत्ति है। बीच का दल पं० जवाहरलाल नेहरू श्रोर श्रवलक्लाम श्राजाद का है, जो प्रस्तावित सत्ता की मात्रा से संतुष्ट नहीं हैं, फिर भी यह खयाल करते हैं कि श्रंत कालीन योजना के रूप में उम पर उचित श्रमल किया जाना चाहिए। दश्तें कि उससे हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग में प्रगति होने की पर्याप्त संभावना हो श्रोर गरीबों की हालत कुछ श्रच्छी हो सके। तीसरा श्री राज्योगालाचार्य

श्रीर श्री भूलाभाई देसाई का है, जिनका खयाल यह है कि शिमला-सम्मेलन में जिन शर्तों पर विचार किया गया था वे इतनी विशाल श्रीर लचीली है कि कांग्रेस के सब भय निराधार हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस को यह योजना बिना श्रधिक जांच-पड़ताल के स्वीकार कर लेना चाहिए श्रीर इस प्रकार यह सिद्ध कर देना चाहिए कि कांग्रेस काम करना चाहती है।

में इतनी दूर से यह निर्णय नहीं कर सकता कि श्रसोसिएटेड प्रेस के राजनीतिक संवाददाता का यह विश्लेषण ठीक है या नहीं; लेकिन यह यदि ठीक भी हो तो भी सुके इससे श्राश्चर्य न होगा। सच तो यह है कि वर्तमान कांग्रेस-कार्य-समिति जैसी है यह विश्लेपण उसके शतु-रूप ही है। यह प्रतीत होता है कि इस प्रश्न पर रेडिकल डिमोक्नेटिक दल का समर्थन कांग्रेस-कार्य-समिति के किसी सदस्य ने नहीं किया है। दलील यह दी गई प्रतीत होती है कि कांग्रेस-कार्य-समिति ने यद्यपि शिमला-सम्मेलन में सम्मलित होना स्वीकार कर लिया है; लेकिन उसने किसी भी प्रकार का कोई वचन नहीं दिया है। लेकिन यह दलीत गंभीर-रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रस्तान जिम रूप में सामने है श्रौर उसको स्वीकार करने का जो श्रमर हो सकता है, वह साफ है। इस सम्मेलन में जो भी भाग लेगा, उसी को पूर्वी एशिया के श्रागामी श्रान्दोलन में पूरे हृदय से भाग लेने की नीति स्वीकार करनी पढेगी श्रीर कांग्रेस की उस नीति को छोड़ टेना पढेगा जो उसने लटाई में भाग लेने के सम्यन्ध में सन् १६३६ में कांग्रेमी मंत्रियों के स्तीफा देने के समय स्वीकार की गई थी। इसके द्यतिरिक इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वर्तमान कार्यकारिणी कोंसिलमें वायसराय श्रोर गवर्नर-जनरल की वैधानिक स्थिति म्बीनार करनी होगी। उन्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि वे केवल मलाह-कार हैं, उत्तरटायी मंत्री नहीं हैं। लाई वेवल ने इसे द्विपापानहीं है। श्रीर सच तो यह है कि उन्होंने विलक्ष्त माफ कर दिया है कि कार्य-

कारिणी कोंसिल के सदस्यों की नियुक्ति वे ही करेंगे। इस प्रकार कार्य-कारिणी कौंसिल के सदस्य धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, बल्कि वायसराय के प्रति उत्तरदायी होगे। बहुमत के शासन या कार्य-कारिगी कौंसिल में सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। फलतः जो भी कोई शिमला-सम्मेलन मे भाग लेगा, उसी को स्वतंत्रता की मांग छोडनी पडेगी। उन्हें केन्द्र मे धारा सभा के प्रति उत्तरदायी राष्ट्रीय सरकार की मांग भी छोडनी होगी; श्रौर सन् १६३४ के भारतीय विधान कानृन की चौहद्दी के भीतर कार्य-कारिग्री कौंसिल के भारतीय-करण मात्र से संतोष करना पडेगा । इस समय इसमे कोई सन्देह नहीं कि इन सव स्थितियों में शिमला-सम्मेलन के निमंत्रण को स्वीकार करने का श्रर्थ होता है—कांग्रेस के मूलभूत सिद्धांतो श्रीर नीतियो का त्याग; जिसमें 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव भी शामिल है श्रौर जिसके लिए हमारे इतने भाई श्रभी तक जेलों में सड रहे हैं। इसके श्रतिरिक्त यह श्रत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण श्रोर दुःखजनक है कि कांग्रेस-कार्य-समिति के एक भी सदस्य ने ब्रिटिश सरकार से बातचीत करने से पहले राजनैतिक यन्टियों की रिहाई का प्रश्न नही उठाया है, यद्यपि उनमें से कई सदस्यों ने लार्ड वेवल के प्रस्ताव के बारे में वक्तव्य निकाले हैं।

मैंने अपने कल के रेडियो-भाषण में कहा था कि कायेस-कार्य-समिति एक शासन-संस्था है और उसे वैधानिक दृष्टि से करोड़ों लोगों के भाग्य का निर्णय करने का और देश को ऐसी वार्य-प्रणाती के लिए वचन-यह करने का कोई अधिकार नहीं है, जो कांग्रेस ने युनि-यादी आदर्शों और नीति के विरुद्ध हैं। च्ंकि कांग्रेस कमेटी वायेस के सब बगों का प्रतिनिधित्त्व नहीं करती और च्ंकि देश इस प्रश्न पर एकमत नहीं है, इसलिए ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय पर वायेस-महा समिति और पूरी कांग्रेस से सलाह लिये दिना वानुनी दृष्टि से तो दूर, नैतिक रिष्ट से भी कार्रवाई करनी उचित नहीं है। जब यह समन्त्व भत्ताव ही कांग्रेस के मूलमृत सिटांतों और नीति वे दिनद है नव बने, हिन्दुस्तान को ४ जुलाई के वाद विटिश सरकार से सौदा पटाने का एक श्रौर श्रवसर मिलेगा श्रौर वह श्रधिक श्रव्छा श्रवसर होगा।

मेरे विचार से तीन वाते हैं, जिनके तात्कालिक प्रभाव से हिन्दु-स्तान को इस लडाई के श्रंत में स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी । वे ये हैं:- (१) हिन्दुस्तान में साम्राज्यवाद का विरोध, (२) हिन्दुस्तान के वाहर श्रंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष श्रोर (३) श्रन्त-र्राप्ट्रीय चेत्र की कृटनीति । हिन्दुस्तान के भीतर नैतिक संघर्ष ही काफी होगा । हिन्दुस्तान एक श्रंतर्राष्ट्रीय प्रश्न रहना ही चाहिए श्रोर हमें श्रन्तर्राप्ट्रीय चेत्र में कृटनीतिक व्यवहार से हिन्दुस्तान की स्वतन्नता के लिए समर्थन प्राप्त करना चाहिए। हिन्दुस्तान को त्रिटेन से लढने वाले उसके शत्रु देशों की नैतिक श्रौर मौलिक सहायता प्राप्त करनी चाहिए। जहां तक सशस्त्र संघर्ष का सम्बन्ध है, वर्मा की हारों के वावजूद त्राजाद हिन्द फौज का मुख्य भाग लढाई यन्ट न करेगा। हम लडाई जारी रखेगे श्रौर जब तक एक भी सैनिक श्रीर एक भी गोली हमारे पास रहेगी तब तक हम उसे बन्द नहीं करेंगे। हम में मे जो लोग पूर्वी एशिया में हैं; वे हिन्दुस्तान में रहने वाले लोगों की श्रपेना लडाई की स्थिति को श्रधिक यथार्थ रूप में समक सकते हैं। हिन्दुस्तान में लोग ब्रिटिश सरकार के प्रचार में श्रामानी में श्रमित हो जाते हैं। उनका यह विश्वास हो रहा है कि इंग्लैंड धीर धमरीका की शक्ति यहुत श्रधिक है। यदि हमारे देश के लोग हमारी बात का विश्वास करें तो उन्हें युद्ध-स्थिति के हमारे श्रध्ययन को ठीक मान लेना घारिए श्रीर इसके श्रनुसार कामेस की नीति बदल देनी चाहिए।

जो कांग्रेस-जन लार्ड वेवल के प्रस्ताव को स्वीकार करने का विचार कर रहे हैं, उन्हें श्रामे की श्रोर देखना वाहिए श्रीर उस दिन की वैयारी करनी चाहिए जब उन्हें पूर्वी एशिया में बिटिश की मालाल-पाटी लटाई में तोपों के भष्य के रूप में १ लाख हिन्दुम्नानी हैंने पहेंगे- श्रीर उन्हें शाजाद हिन्द फीज के श्रपने देशवानियों में मी लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा जो श्रंग्रेजो से, जहां भी वे हों, वहां ही लड़ने के लिए तैयार है। यदि इन कांग्रेस जनों को श्राजाद हिन्द फीज के श्रपने देशवासी भाइयो श्रीर वहनों के विरुद्ध लड़ने मे भी शर्म न मालूम हो तो उन्हें कम-से-कम ब्रिटिश साम्राज्य को स्थायी बनाने के लिए तोपों के भच्य के रूप मे १ लाख हिन्दुस्तानी सैनिक देने से तो इन्कार कर देना चाहिए। जो लोग इस लड़ाई के श्रंत तक हिन्दुस्तान को स्वतंत्रता मिलने में सन्देह करते है। उनसे में यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान को श्रपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने का दूसरा श्रवसर नहीं मिलेगा।

× × × ×

नेता जी ने २३ जून १६४१ को ग्रस्थायी त्राजाद हिन्द सरकार के सिंगापुर के रेडियो पर भाषण देते हुए कहा था—

मेरे हिन्दुस्तानी भाइयो श्रीर बहनो, कल मैंने श्रापसे कहा था कि कांग्रेस के विधान के श्रनुसार कांग्रेस-कार्य-समिति का श्रपने श्रिधकारों का उल्लंघन करना श्रीर कांग्रेस-महासमिति एवं कांग्रेस की श्रोर से निर्णय करना विधान के श्रनुसार श्रन्यायपूर्ण श्रोर नैतिक दृष्टि से श्रनुचित है। मैं यह श्रीर कहूंगा कि कांग्रेस-कार्य-मिति के लिए ऐसा करना श्रवुद्धिमत्तापूर्ण श्रीर राजनीतिक दूरद्गिता-शून्य भी है। वाहरी श्रेकक को ऐसा प्रतीत होता है मानो वांग्रेस-वार्य-समिति श्रनुचित रूप से उतावली कर रही है। मुक्ते यह भी वहना पढ़ता है कि महात्मा गांधी श्रीर कांग्रेस-कार्य-मिति की नुलना में श्री जिन्ना ने श्रिषक बुद्धिमानी श्रीर सावधानी से काम निया है। मेरे सामने जो खबर है उसके श्रनुसार उन्होंने घोषित क्या है। मेरे सामने जो खबर है उसके श्रनुसार उन्होंने घोषित क्या है कि वे २४ तारीख से पहले, जब वे लार्ड वेवल ने मुलाबान वर्गेंग, मुस्लिम लीग के श्रितिनिधियों को शिनला-सम्मेलन में भाग लेने की सलाह नहीं दे सकते। श्री जिन्ना ने लार्ड वेवल से शिनला-सम्मेलन

को स्थगित करने का श्रनुरोध करके दूसरा बुद्धिमत्ता श्रौर सावधानी का कदम उठाया था।

में कह चुका हूं कि यदि महात्मा गांधी अत्यन्त सावधान न रहेंगे तो वायसराय श्रीर श्री जिन्ना उनको ऐसे घिराव में ले श्रायंगे जिसमें कांग्रेस-कार्य-कारिणी कोंसिल के उन्हीं स्थानों के लिए सदस्य नियुक्त करेगी जो वायसराय ने सवर्ण हिन्दुश्रों के लिए सुरिवत कर दिये हैं। दूसरे रूप में कहें तो महात्मा गांधी के ऐसी स्थित में ढकेल दिये जाने का खतरा है। जिसमें वे जल्दी में यह मान बैठेंगे कि कांग्रेस श्रीर 'सवर्ण हिन्दू' पर्यायवाची हैं। यह कांग्रेस की राजनीतिक मृत्यु होगी जिससे बचना कांग्रेस के लिए श्रसम्भव होगा।

यदि शिमला-सम्मेलन के कांग्रेसी प्रतिनिधि प्रधान सेनापित को छोड़कर वाकी सब सदस्यों के नामों की सूची पेश कर सकते तो इस खतरे से बचा जा सकता था। क्या कांग्रेसी प्रतिनिधि ऐसा करेंगे ? सुमे यह जानकर खुशी हुई कि कांग्रेस-कार्य-समिति इसी दिशा में सोच रही है। लेकिन इस प्रकार सोचना ही काफी नहीं है। कांप्रेसी प्रतिनिधियों को यह श्राग्रह करना पडेगा कि वायसराय कार्य-कारिणी का निर्णय धार्मिक श्रौर साम्प्रदायिक श्राधार पर करने का विचार ही त्याग दें श्रौर उसके स्थान में एक राजनीतिक श्रौर राष्ट्रीय श्राघार बना र्ले । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सामने क्या कटिनाइयां है। सदा से ही मेरा यह विचार रहा है कि शांति-सम्मेलनों की तरह राज-मीतिक गोलमेज परिपदों में भी केवल सम्वन्यित दलों को ही भाग लेने का श्रिधकार होना चाहिए। श्रंग्रेज दृसरे सुदृरगामी अरिवर्तना को पहली मंजिल के रूप में कार्य-कारिगी कांसिल के भारतीयवरण के लिए तैयार हो नए हैं; ऐसा वे श्री जिन्ना या मुस्लिम लीग के पारण नहीं, चिक्ति कांग्रेस के कारण कर रहे हैं जो श्रपने सब प्राप्त साउनीं को जेक्र मिटिश मरकार में लढ़ती रही है।

पूर्वी एशिया में इस ४ जुलाई को एक उग्मन कर रहे हैं। ४ एनाई

श्रमरीका का स्वतन्त्रता-दिवस प्रसिद्ध है। पूर्वी एशिया में इस दिन भारतीय स्वतन्त्रता-संघ को नया प्रकाश मिला था श्रोर उसके जीवन में एक नई श्रवस्था का श्रारम्भ हुश्रा था। ४ जुलाई के उत्सव में हम पूर्वी एशिया में जहां भी हिन्दुस्तानी हैं, वहां जनमत लिया जायगा। उस दिन हम लार्ड वेवल के प्रस्ताव पर पूर्वी एशिया के हिन्दुस्तानियों निर्णय मांगेंगे। यदि उन्होंने उसकी निन्दा की तो चाहे कांग्रेस-कार्य-समिति लार्ड वेवल के प्रस्ताव को स्वीकार भी कर ले, फिर भी हम सभी श्रवस्थात्रों में हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता की लडाई को जारी रखने के श्रपने इरादे को फिर से पक्का कर लेंगे।

पूर्वी पृशिया मे हमारे सामने दो काम हैं। प्रथम, हमने ४ जुलाई १६४३ को जो सशस्त्र संघर्ष शुरू किया था, उसे जारी रखना श्रीर दितीय, श्रंतर्राष्ट्रीय चेत्रमें हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के लिए श्रांदोलन करना श्रीर कथित संयुक्त देशों के पच के प्रत्येक श्रांतरिक विरोध से, सुख्यतः सोवियत्-संघ के ब्रिटेन श्रीर संयुक्त राज्य के साथ होने वाले विरोध से लाभ उठाना। हमारी पूर्वी पृशिया की लहाई का मुख्य श्रष्टा मलाया है। जवतक श्रंग्रेजों को मलाया में नहीं घुसने दिया जाता तवतक हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के लिए हमारा कार्य श्रयाध खप से जारी रहेगा। इसलिए यदि श्रंग्रेज किसी समय मलाया में उत्रेंगे तो हम उनसे पूरी शक्ति के साथ लहेंगे।

जब हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता का इतिहास श्रंतिम रूप से लिखा जायगा तो उसमें मलाया के हिन्दुस्तानियों का मुख्य स्थान होगा। मलाया के हिन्दुस्तानियों के सुद्य स्थान होगा। मलाया के हिन्दुस्तानियों ने हिन्दुस्तानि की स्वतन्त्रता की लड़ाई में यहुत बढ़ी संख्या में सैनिक, रूपया श्रोर सामान दिया है। इसके लिए हिन्दुस्तान सदा ऋगी रहेगा। मुख्यतः मलाया श्रावाद हिन्द फांज और श्रस्पायी श्रावाद हिन्द सरकार का जन्म-स्थान है। मलाया ने बहुत दृषी संख्या में शुवक दिये हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता की लड़ाई शिरता पूर्वक लटी है श्रीर उसमें श्रपने श्राण हिये हैं। मलाया ने नंसी

की रानी रेजीनेंट में भी बहुत ही सैनिकायें दी है। मलाग के हिन्दुस्ता-नियों ने इस सम्बन्ध में अपना जो दर्जा बना जिया है उन्हें दरे कारम रखना चाडिए। हनने पूर्ण सैनिक तैयारी की आबात पहले मलाग में ही बुलंद की थी।

श्राज में श्रापसे श्रोर भी श्रिषक सैनिकों श्रोर श्रिष्टक घन एवं श्रोर श्रिषक सामान की श्रपील करता हूं। वमों में हमारे पीढ़े हमें से श्रापकी जिम्मेदारी श्रोर वड़ गई है। श्रापने भूतकाल में बो हम किया है, उसको देखते हुए मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मविष्य में श्राप उससे भी श्रिष्ठक करेंगे। में केदल यह चाहता हूं कि शार श्रपने उद्देश की न्यायपूर्णता में विश्वास रखें। जब तक शाप में प्रधास कायम है: तब तक शाप में श्राशावादिता भी बनी रहेगी श्रीर श्रीतम विजय में श्रापका विश्वास भी बना रहेगा।

जय हिन्द !-'

२६ जुलाई १६४४ को नेताजी ने सिगापुर से यह रेडियो-मापट दियाः—

"हिन्दुस्तान के सामने इस समय एक राजनीतिक संकट है। याँ इसमें कोई गलत कड़म उठा दिया गया तो हमारी स्वतन्त्रता की याजा में बाघा पड़ जायगी। में आपको यह बता नहीं सकता कि सुने सात कितनी चिन्ता है. क्योंकि एक फ़ोर जहां स्वतन्त्रता दिखाई देती है. वहां दूसरी फ़ोर गलत कड़म उठाने जाने पर वह पीड़े को हट लायगी।

यदि देश में रहनेवाले हमारे देशवामी हिपगार नहीं उठा माने हैं, और यदि वे बिटेन के युद्ध-प्रयत्नों से धमहचीग भी नहीं कर माने । में वे कम-से-कम निटिश साम्राज्यवाद का मैतिक विरोध तो करों गईं, मीर उसमें कोई समम्मेज करने से हम्बार कर हैं। हम हिपदारों में हिन्ह स्वान की स्वतन्त्रता के ध्राधकार पर जोर देने रहेंगे धाँर एवं वर निरा पह मदल जारी रहेगा वद तक पृथ्वी की कोई भी मानि हिन्हुम्बार के प्रश्न को श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न वना रहने से नहीं रोक सकती वशर्ते कि श्राप विटिश सरकार से सममौता करके हमारा उत्साह न तोड दें।

मेरे देश के कुछ नेता मुमसे इसलिए नाराज है कि मै विटिश सर-कार से समसौता करने की उनकी योजना का विरोध करता हूँ। यह मै जानता हूं। वे सुक्तसे इसलिए भी नाराज है कि मै कांग्रेस-कार्य-सिर्मात-श्रीर कांग्रेस की भूलो को बताता हूं श्रीर यह कहता हूं कि कांग्रेस कार्य-सिमिति कांग्रेस या देश के समस्त राष्ट्रीय लोकमत की प्रतिनिधि नहीं है। ये साम्राज्यवादी नेता जापानियों की सहायता लेने के कारण मुक्ते गालियां दे रहे हैं। मै जापानियों की सहायता लेने से लिज्जित नहीं हूं। जापान के साथ मेरा सहयोग इस श्राधार पर है कि जापान हिन्दुस्तान की पूर्ण स्वतन्त्रता को स्वीकार करता है श्रौर यह स्वीकृति उसने श्रस्थायी श्राजाद हिन्द सरकार को प्रदान कर दी है। लेकिन जो लोग श्रव विटिश सरकार से सहयोग करना थौर उसकी साम्राज्यवादी लडाई में लडना चाहते है; वे हिन्दुस्तान में बिटेन के वायसराय के प्रति उत्तरदायी रहकर श्रधीनता का दर्जा स्वीकार करने के लिए तैयार है। यदि नेता बिटिश सरकार से इस श्रधार पर सहयोग करें कि बिटेन खतन्त्र हिन्दुस्तान की सरकार को नियमित रूप से मान्य पर ले तो यह दूसरी वात होगी। इसके श्रतिरिक्त जापान ने हमे हथियार दिये हैं। इनसे हमने श्रपनी सेना'वनाई है जो हमारे एक-मात्र राष्ट्र बिटिंग साम्राज्यवाद से लडेगी । इस सेना श्रर्धात् घाजाद हिन्द फोट को हमारे फौजी शिचकों ने हिन्दुस्तानी भाषा में सिखाया है। इस मेना का मंडा हिन्दुस्तानी मंडा है और इसके नारे हिन्दुस्तान के नाई। द नारे है। इस सेना के धपने हिन्दुस्तानी श्रफसर है और शपने निर्झा मैनिक-श्रफसर-शिच्या स्कूल है। जिनको पूरी तरह से हिन्दुन्तानी चलाते है। लदाई के मैदान में यह फीज हिन्दुस्तानी बमाटगे की बमान में लदती है। इन कमांडरो में से बुद्ध छव जनरल के पट तक पहुँच चुके हैं। यदि कोई फोज 'कठपुतली फोज' वहीं जा सदनी है जो दह किंदिश

भारतीय फोंड है, न्योंकि वह इंद्रेड अफसरों की अधीनता में विदित्त साद्राल्यवाद की सहाई सह रही है। नया में यह विधास कर तुं कि २५,००,००० सेंतिकों की भारतीय सेना में केवल इने-निने हिन्दुन्डानी ही विदिश सेना के उच्चतन सन्मान अधीद विन्होरिया बॉन मह नरने योग्य निकले १ अभी तक सनरल के ऊंचे पद तक पहुँचने के सम्ब पुक भी हिन्दुस्तानी नहीं निकला है।

साधियों! में कह चुका हूं कि जापानियों की सहायता होने में हने लज्जा अनुमव नहीं होती। में तो और भी आगे जा सकता हूं और कह सकता हूं कि जब शक्तिमान् विदिश मात्राव्य संयुक्त राज्य में हुंगे टेककर सहायता मांग सकता है। तो हम पराधीन जातिके निशत लेगे अपने नित्रों से सहायता क्यों न लें ? आज हम जापान की सहायता ते रहे हैं. कत हम किसी भी राष्ट्र की महायता लेने से न चूकेंगे. बार्जे कि वह सम्भव हो और उससे हिन्दुत्तान का हित होता हो। यहि हम किसी की मदद के दिना हिन्दुत्तान की स्वतन्त्रता आज का मां तो इसमें सबसे ज्यादा असम्मता हमें होगों। लेकिन आगे उक दो आधुनिक इतिहास में सुने ऐसा एक भी उठाहरए नहीं मिला है उहां किसी पराधीन जाति ने किसी विदेशी राष्ट्र की सहायता के दिना स्वतं-त्रता आस की हो।

जब जनस्त में जापानियों ने हिषयार ठालने का विचार किया हो नेताजी ने सिंगापुर के जापानी जनरत्त को स्वित किया कि वे जानमें हिन्दू फीज की नरफ से अंग्रेलों को कीई बचन न दें। क्योंकि नह किल कुल स्वतंत्र सेना है। जापानी कमांडर जनरल इतानाकी ने नेपाली की कहा कि चूंकि उन्हें मार्गल काइंट नेरॉबी, जो इक्सिए पूर्व एतिया की तमान जापानी और के प्रधान सेनापित हैं, प्राला हैंगे, उमलिए, वे नीति के सम्बंध में कोई बचन नहीं है सकते। इसलिए नेनाली हमां जहाज में 52 प्राप्त की खाना हुए और उसी दिन गान की बंदरा में श्रा गये। उन्होंने सिंगापुर मे मेजर जनरल कियानी की कमान में मलाया की सब फौज छोड़ दी।

१६ भगस्त की शाम को नेताजी सब शिविरों का दौरा करने गये और प्रत्येक दस्ते के सामने एक संज्ञिप्त विदाई-भाषण दिया। श्रंत में वे एस॰ एस॰ दल को देखने गये और उसके सामने भी एक छोटा-सा भाषण दिया। तब उन्होंने श्रफसरों श्रोर सैनिकों को लडाई के मैदान में दिखाई वीरता के उपलक्ष्य में पुरस्कार दिया। फिर उन्होंने श्रफसरों से हाथ मिलाये। सैनिकों ने चलो दिल्ली, इन्कलाव जिन्दाबाद, श्राजाद हिन्द जिन्दाबाद और नेताजी जिन्दाबाद के गगनभेदी नारे लगाये, नेताजी की श्रांखों में से श्रांसू वह रहे थे। इससे ज्यादा वफादारी श्रोर भिक्त किसे नसीब हो सकती थी ?

रात को उन्होंने सब श्रफसरो को भोजन के लिए श्रपने बंगले मे बुलाया श्रौर उन्हे वताया कि यदि उनको स्ययं को कुछ हो जाय तो उन्हें किस मार्ग का श्रवलम्बन करना चाहिए। दूसरे दिन कुछ चुने हुए श्रफसरों को साथ लेकर वे जापानी प्रधान सेनापति फील्ड मार्शल तेरोंची से श्राजाद हिन्द फौज के श्रात्म-समर्पण की विस्तृत वार्ते तय करने के लिए गये । लेकिन काउंट तेरोची ने उनको कहा कि चृंकि इस बारे में श्राज्ञा टोकियो से श्रायगी, इसलिए वे कुछ निश्चय नहीं कर सकते । इसलिए नेताजी दूसरे ही दिन सैगोन से कर्नल हवीवुर्रहमान के साथ टोकियो को रवाना हुए। कर्नल हवीवुर्रहमान का कहना है कि जय उनका हवाई जहाज (फार्मोसा के हवाई श्रट्ठे से टोकियो जाने के लिए उडा तो वह श्रचानक किसी चीज से टकरा गया श्रीर उसमें जोरदार विस्फोट हो गया। उनकी सम्मति है कि शायद कोई गिड था जो हवाई जहाज के पंखे से टकरा गया था। उस समय हवाई २०० फीट की ऊंचाई पर था। हवाई जहाज धजानक ट्ट वर ध्रहे के पास ही पहाडी ढाल पर गिरा धौर जल उटा। तद वे स्वयं हवाई जहाज से कृद पडे और जलते हुए हवाई जहाज के टेर में मे नेताजी

को खीचकर निकाला। कर्नल हवीवुर्रहमान को बुरी तरह से चोट शाह्र थी श्रोर उनके हाथ एवं चेहरे पर जलने के निशान श्रभी तक मौजूद हैं।

उनका कहना है कि जब नेताजी हवाई जहाज में से निकाले गए तो उनके सिर में दो गम्भीर घाव थे। उनको बहुत ज्यादा चोट भी आई थी। लेकिन वह उसके बाद भी आध घंटे तक होश में रहे और उसके वाद बेहोश हो गये। तब वे दोनों अस्पताल में ले जाये गए। उसके ६ घंटे बाद नेताजी की मृत्यु हो गई। कर्नल हवीपुर्रहमान ने उनकी लाश सिंगापुर लाने की कोशिश की, लेकिन हवाई जहाज से यात्रा करने में कठिनाई होने से ऐसा न हो सका। नेताजी की लाश जला दी गई और उस समय कर्नल हवीपुर्रहमान का कहना है कि वे स्वयं मौजूद थे, और उनकी भरम उन्होंने स्वयं टोकियो में एक घर में सुरचित रूप से रख दी थी। जब अंग्रेजी फौज सिंगापुर और वंकांग में उतरी तो इन स्थानों की आजाद हिन्द फौज ने मेजर जनरल एम॰ जेड० कियानी और मेजर जनरल जे०के० भोंसले की कमान में स्वतं प्रोज के रूप में अंग्रेजों को आत्म-समर्पण कर दिया। इस प्रकार हिन्दु स्तान की स्वतंत्रता की लडाई का यह गौरव-पूर्ण अध्याय जिसे नेताजी श्री सुभाषचन्द्र योम ने शुरू कियाथा, दु ख-जनक रूप से समाप्त हो गया।

#### हिन्दुस्तान वापिस

हम सबने हिन्दुस्तान में श्राकर एक बात देखी श्रीर वह यह कि देश में रहने वाले लोगों को श्राजाद हिन्द फाँज के श्रमली महत्त्र पीर उसके कार्यों के सम्बन्ध में कुछ भी मालूम न था । संगीन, वंकांग, मिगापुर रंगून के रेडियो-स्टेगन श्राजाट हिन्ट फाँज के बारे में घोरण करने थे, लेकिन हिन्दुस्तान के लोग धर्मा तक यह निमाय गरते थे कि श्राजाट हिन्ट फाँज जापानियों के हमारे पर गावने वाली फींग थी।

याजाट हिन्द फीज के सब शक्सरों की, ब्रिटिंग फीजी शहात्र उनके भाग्य का फैसला करेगी, इसकी श्रदेणा इस स्थिति से कुल ज्यादा परेशान श्रीर चिन्तित हुए। हमारे कुछ नेता भी हमें 'हिन्दुस्तान के गुमराह सैनिक' कहते थे। ऐसे समय मे पं० जवाहरलाल नेहरू ने जेल से रिहा होते ही पूरी सचाई हिन्द्स्तान के लोगों के सामने रखी श्रीर श्राजाद हिन्द फौज के गौरव श्रीर सम्मान की रचा करने की स्थायी कृतज्ञता प्रगट की।

श्री भूलाभाई देसाई ने श्राजाद हिन्द फौज के लिए जो कुछ किया हम उसे भी नहीं लिख सकते। हम तीन श्रामियुक्तों ने श्रायित सहगल हिल्लन श्रीर खुद मैंने, उनसे पहली वार जो भेट की, वह मुक्ते श्रामी तक याद है। उन्होंने कहा था—'सज्जनों, में श्रापकी पैरवी करने के लिए श्राया हूँ; लेकिन श्रापके शरीरों की रचा से भी श्रधिक महत्त्वपूर्ण नेताजी श्रीर श्राजाद हिन्द फौज के सम्मान श्रीर गौरव की रचा है। यदि श्रापके प्राण सम्मान है साथ बच सकते हैं तो हम उसकी कोशिश करेंगे श्रीर श्रापको बचा लेंगे; श्रन्यथा श्रापके लिए मर जाना ही श्रपने नेता के एवं श्रपनी संस्था के, जिसके श्रापके सदस्य थे, सम्मान की रचा करेंग ही श्रच्छा है।' ऐसा कहकर उन्होंने वह बात कही थी, जो हम कहना चाहते थे। श्राजाद हिन्द फौज के श्रफसर श्रीर सैनिक विलकुत्व यही चाहते थे।

उस समय श्री भूलाभाई देसाई का स्वास्थ्य वहुत खराव था। उनके डाक्टर ने उन्हें चेतावनी दी थी—"श्री देसाईजी, श्राप बहुत कठोर श्रम कर रहे हैं। यदि श्राप ऐसा ही करते रहेगे तो श्राप स्वयं सत्यु को बुलायंगे।" भूलाभाई ने उत्तर दिया—'डाक्टर चिन्ता न की जिए। यदि मैं,मर भी जाऊंगा तो मैं इन तीन श्राटमियों को यचाने के लिए।' उन्होंने श्रुजेय भावना श्रोर दृढ निश्चय के साथ मुकदमा लडा श्रीर श्रपने जीवन की श्रांतिम महान विजय भाष्त की। हम रिहा कर दिये गए। इससे शायद सदमे ज्यादा खुशी श्री भूलाभाई देसाई को हुई।

मार्च १६४६ में जब में उनसे मिलने के लिए बम्बई गया, तब

#### ( ३१२ )

वे मृत्यु के समीप पहुंच चुके थे। मुमे देखकर उनका हदय भर श्राया। उन्होंने कहा—'मुमे श्रव मरने की चिन्ता नहीं। मेंने शारको जीवित देख लिया। मेरी श्रापको श्रंतिम सलाह यह है कि शारके जिस उद्देश्य के लिए इतना कष्ट उठाया है। उसके लिए संवर्ष जारी रखना। मुमे विश्वास है कि श्रंतिम जीत नेताजी की होगी मौर हिन्दुस्तान स्वतन्त्र होगा। जय हिन्द।" यह कहकर उन्होंने श्रंपनी श्रांखें वन्द कर लीं।

### श्राजाद हिन्द श्रान्दोलन के महस्वपूर्ण व्यक्ति

### १. मेजर जनरल जे० के० भींसले।

श्राप पहले ब्रिटिश भारतीय फौज की पांचवीं—मराठा पैदल सेना में थे। श्रापने सन् १६२६ में रायल मिलिटिरी कालेज सेण्डहर्स्ट से उपाधि प्राप्त की थी। सिगापुर के पतन के श्रवसर पर ये रायल गडवाल रायफल्स की पांचवी बटालियन के प्रधान श्रीधकारी थे। उस समय श्रापको लैफ्टिनेट कर्नल का पद मिला हुआ था। श्राप हृदय से देश-भक्त रहे हैं श्रीर श्राजाद हिन्द सेना मे पहले-पहल सिम्मिलित होने वालों में श्रापका नाम है।

पहली श्राजाद हिन्द फौज मे श्राप स्थल-सेना के कमाएडर थे। इस सेना में तीन पैदल वटालियनें, एक विशाल गन-यटालियन, एक बरतरबन्द लडाकू गाडियो की बटालियन श्रोर श्रन्य सांप्रामिक यूनिटें थी। संकट के श्रवसर पर श्रापका विचार था कि श्राजाद हिन्द सेना को भंग न किया जाय क्योंकि यह एक विशिष्ट श्रवसर था जबकि भारत की सीमा से वाहर भारतीयों, ने मानुमूमि के लिए कुछ कार्य किया था।

धाजाद हिन्द सेना की स्वीकृति पर धाप मिलिटरी च्यूरो के दाहरे-बटर नियुक्त किये गए। यह पद सर्वधा धापके उपयुक्त था। ये फरवरी १६४३ से लेकर धगस्त १६४३ तक, जब कि नेताजी ने सुप्रीम कमांडर के रूप में सीधी बागदोर भ्रपने हाथ में ली, भाजाद हिन्द सेना डी समय गतिविधि के शिखर रूप में रहे। इस काल में प्रापने प्रयन्त चातुर्य से फौज का संचालन किया।

श्राप एक श्रत्यन्त सुन्दर संचालक एवं प्रतिभाशील व्यक्ति हैं। नेताजी के श्राने पर मिलिटरी व्यूरों के डायरेक्टर का स्थान हटा दिया गया श्रोर जनरल भोंसले 'सुप्रीम कमांडर' के चीफ श्रॉफ जनरल स्टाफ बनाये गए। इस प्रकार से महत्त्व की दृष्टि से यह नेताजी की दूसरी श्रेणी में थे।

सन् १६४४ के श्रारम्भ से जब नेताजी ने ब्रह्मा की श्रोर प्रत्यान किया तब श्राप मलाया में कार्य की देख-भाल के लिए छोड़ दिये गए। श्रामस्त ४४ मे नेताजी हवाई जहाज से टोकियो चले गए। जनरत भोंसले उस प्रधान श्राजाद हिन्द सेना के, जिसका कि प्रधान शिविर बेंकोक था, स्थानापन्न श्रिधकारी रहे। यहीं पर वे ब्रिटिश सेना द्वारा जीते गए।

श्राजाद हिन्द की श्रस्थायी सरकार के श्राप एक मन्त्री एवं युद्ध-कोंसिल के सदस्य थे। श्राप शिवाजी के वंशज हैं एवं वर्षीत के गायकवाड़ के सम्बन्धी हैं।

#### २. मेजर जनरल ए० सी० चटर्जी

मेजर जनरल चटर्जी भारतीय मेंदिकल सर्विस के एक पुराने कर-सर हैं। सिंगापुर के पतन के समय तक श्रापको प्रायः २६ वर्ष सरकर्ती नौकरी में व्यतीत हो चुके थे। मलाया जाने के पूर्व श्राप मंगाप में जन-स्वास्थ्य विभाग के दायरैक्टर थे।

सिगापुर के पतन के श्रवसर पर श्राप भारतीय मैडिक्स मर्थित के पुराने पटाधिकारी थे श्रीर युद्ध-चंद्रियों की देग्य-भात का कार्य श्रापको सींपा गया था। इस पट के साथ ही श्राप जनरल मोहर्गितर के एक सताहकार के रूप में भी काम करते थे।

शारम्भ से हो आप स्वातंत्र्य-त्रांति के एक अन्यन्त द्रवागी <sup>हर्ष</sup>

विनम्र कार्यकर्त्ता रहे हैं। श्रापने श्रनेकों सभायें कीं, व्याख्यान दिये श्रौर यह इनके प्रचार का ही परिणाम था कि श्रनेकों श्रफसर श्रौर सिपाही श्राजाद हिन्द सेना मे सम्मिलित हुए।

श्राप रासिबहारी बोस के एक श्रत्यन्त निकट के सहयोगी थे श्रोर श्राजाद हिन्द सेना के संकट-ग्रस्त होने पर जनरल मोहनसिह द्वारा किये जाने वाले विघटन के विरोधी थे। श्राजाद हिन्द सेना की स्वीकृति पर श्राप रासिबहारी बोस के नीचे श्राई० श्राई० एल० के जनरल सेकेटरी नियुक्त किये गए। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के श्राग-मन पर श्राप प्रकाशन श्रोर प्रचार (ई० श्रोर सी० विभाग) के श्रिध-कारी बनाये गए।

सन् १६४४ के युद्ध-काल में श्राप स्वतन्त्र किये गए प्रदेशों के गवर्नर नियुक्त किये गए श्रौर श्राप मणीपुर के प्रथम गवर्नर होने वाले थे।

जून, १६४४ में श्राप मोर्चे की श्रियम पंक्ति पर लंडने वाले दलों का श्रोर उनके द्वारा स्वतन्त्र किये गए प्रदेशों का निरीचण करने गये, यहां शत्रु की गोली से श्रापके हलकी चोट श्राई।

नवम्बर, ४४ में रंगून वापिस श्राने पर श्राप नेता जी की टोकियो-यात्रा में साथ गये जहां से वे सब जनवरी, १६४१ में वापिस शाये।

सन् १६४४ के प्रारम्भ में आप आजाद हिन्द की श्रस्थायी सरकार के वैदेशिक विभाग के मन्त्री नियुक्त किये गए।

श्रगस्त, १६४६ में नेताजी की टोकियों की श्रिविरी यात्रा के ममय श्राप उस दल में थे, जो नेताजी के माथ जा रहा था, परन्तु हवाई यात्रा की श्रसुविधा श्रौर कठिनाई के कारण श्रापको शेप टल के साय सैंगोन में ही रह जाना पडा, श्रौर यहीं पर वे श्रंग्रेजी फीजों द्वारा पराजित किये गए।

याजाट हिन्द फौज में आप नेताजी के अत्यन्त विश्वाम-पात्र न्यक्तियों में से एक थे, और कदाचित् आप सदसे अधिक अनुभवी हैं। श्राप श्रत्यन्त उम्र देश-प्रेमी श्रीर एक श्रनथक कार्यकर्ता हैं। श्राप एक विशाल संस्थापक हैं श्रीर श्रापकी श्रध्यचता में कार्य करना बरा सुख-प्रद है। श्राप प्रायः ११ वर्ष के हैं श्रीर कलकत्ता के निवासी हैं।

#### ३. मेजर जनरल एम० जेड० कियानी

प्रारम्भ में श्राप १४ वीं पंजाब रेजीमेंट की पहली वटालियन से सम्बन्धित थे। १६३१ में श्राप भारतीय फौजी विद्यालय (I M.A) से नियुक्त किये गए। इस विद्यालय में श्रापने श्रादर कृपाण (Swordoff Honour) श्रोर स्वर्ण पदक श्रपने समय के योग्य द्यात्र होने के लिए जीते थे।

मलाया के घेरे के समय श्राप तृतीय भारतीय कोर्प्स के कमांडर जनरत हीय के वौद्धिक स्टाफ श्राफीसर का कार्य-भार संभालते थे। सिंगापुर के पतन के श्रवसर पर श्राप वटालियन के द्वितीय श्रेणी के श्रक्तर थे।

श्रापने प्रारंभ से ही श्राजाद हिन्द फीज में प्रवेश किया चौर 'चीफ श्राफ जनरल स्टाफ' के रूप में जनरल मोहनसिंह की श्राप्यवना में प्रथम श्राजाद हिन्द सेना की स्थापना के लिए उत्तरदायी रहे।

संकट-काल में श्रापने श्राजाद हिन्द फौज के विघटित किं जाने के संबंध की जनरल मोहनसिंह की बात मान ली थी, परन्तु बार में यह श्राश्वासन होने पर कि नेताजी सुभाषचन्द्र बीस कमान संभा-लने के लिए श्रा रहे होंगे, श्रपने इसमें रहने का ही निञ्चय किया।

स्वीकृति के परचात् श्राप मिलिटरी ब्यूरो के दायरं क्टर जनरब भोंसले की श्रध्यच्ता में कमांडर नियुक्त किये गए।

नेताजी के धागमन के समय धाप नम्बर १ दिवीजन के कमार्श थे। यह दिवीजन १६४४ के ब्रारंभ काल में युद्ध के लिए महा भेजा गया था। धापके नीचे ३ त्रिगेटें थीं—

नम्बर १. गुरिल्ला त्रिगेट (सुभाष त्रिगेट), जो मेजर जमार साष्ट्रनवाज सां की अध्यक्षता में थी। नम्बर २. गुरिल्ला बिगेड (गांधी बिगेड), जो कर्नल श्राई० जे० कियानी की श्रध्यत्तता में थी।

नम्बर ३. गुरिल्ला विगेड (श्राजाद विगेड),जो कर्नल गुलजारासिंह की श्रध्यच्चता में थी।

यह वही डिवीजन थी जो १६४४ के संघर्षों में श्रराकान, हाका फालम, तामू, पालेल श्रीर कोहिमा में लड़ी थी।

श्रक्त्वर, ४४ में •मोर्चें से वापिस लौटेंने पर श्राप युद्ध-कोंसिल के जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किये गए श्रीर ११४४ में श्राप नेताजी के साथ टोकियो गए।

श्राजाद हिन्द सेना की पराजय के समय श्राप सिंगापुर में सेनाश्रों के कमांडर थे।

युद्ध के समय जनरल कियानी ने श्रपने को मैदान के प्रयंध में सबसे श्रधिक योग्य सिद्ध किया: परन्तु वस्तुत: श्रापने स्टाफ-श्रफसर के रूप श्रधिक नाम कमाया। साधारण रूप से श्राप श्राजाद हिन्द के सर्वश्रेष्ठ स्टाफ-श्रफसर सममें जाते थे।

श्रनुमानतः श्रापकी श्रायु ४६ वर्ष है श्राप रावलिपखी प्रांत के एक सुप्रसिद्ध परिवार के है।

#### ४. मेजर जनरल ए० डी० लोकनाथन

श्राप भारतीय स्वास्थ्य सर्विस के पदाधिकारी हैं श्रोर मिगापुर के पतन के श्रवसर तक प्रायः २४ वर्ष श्राप सरकारी मर्विस में व्यतीत कर चुके थे। उस समय श्राप नं० १६ भारतीय श्रस्पताल के श्रध्यच थे श्रोर लेफ्टिनेस्ट कर्नल के पद पर थे। पराजय के परचान श्राप भारतीय स्वातन्त्र्य-संग्राम में सबसे पहले सिम्मिलित होने वाले श्रफमरों में से एक थे श्रोर तूसरों को उसके लिए प्रभावित करने में जियात्मक प्रचार करने पालों में श्रापका हाथ रहा है। जनरल मोहनमिंह की श्रध्य-एता में दनी प्रथम धाजाद हिन्द सेना में श्राप स्वास्थ्य सर्विम के

श्राप श्रत्यन्त उग्र देश-प्रेमी श्रीर एक श्रनथक कार्यकर्ता हैं। श्राप एक विशाल संस्थापक हैं श्रीर श्रापकी श्रध्यत्तता में कार्य करना बहा सुख-प्रद है। श्राप प्रायः ११ वर्ष के हैं श्रीर कलकत्ता के निवासी हैं।

## ३. मेजर जनरल एम० जेड० कियानी

प्रारम्भ में श्राप १४ वीं पंजाव रेजीमेंट की पहली वटालियन से सम्बन्धित थे। ११३१ में श्राप भारतीय फौजी विद्यालय (I.M A) से नियुक्त किये गए । इस विद्यालय में श्रापने श्रादर कृपाण्(Swordof Honour) श्रौर स्वर्ण पदक श्रपने समय के योग्य दाग्र होने के लिए जीते थे।

मलाया के घेरे के समय श्राप तृतीय भारतीय कोर्प्स के कमांदर जनरत हीय के वौद्धिक स्टाफ श्राफीसर का कार्य-भार संभालते थे। मिगापुर के पतन के श्रवसर पर श्राप बटालियन के द्वितीय श्रेणी के प्रकमर थे।

श्रापने प्रारंभ से ही श्राजाद हिन्द फीज में प्रवेश किया श्रीर 'चीफ श्राफ जनरल स्टाफ' के रूप में जनरल मोहनसिह की ऋष्यवता में प्रथम त्राजाद हिन्द सेना की स्थापना के लिए उत्तरदायी रहे।

संकट-काल में भ्रापने श्राजाद हिन्द फौज के विघटित किने जाने के संबंध की जनरल मोहनसिंह की यात मान ली थी, परन्तु बार में यह श्रारवासन होने पर कि नेताजी सुभाषचन्द्र योस कमान मंमा लने के लिए था रहे होंगे, श्रपने इसमें रहने का ही निश्चय किया।

स्वीकृति के परचात् श्राप मिलिटरी ब्यूरो के डायर बहर उन्सन

भोंसले की श्रध्यत्तवामें कमांडर नियुक्त किये गए।

नेताजी के श्रागमन के समय श्राप नम्बर १ दिवीजन के कमारहा थे। यह टिवीजन १६४४ के प्रारंभ काल में युद्ध के लिए हहा भेजा गया था। श्रापके नीचे ३ विगेटें थीं—

नम्बर १. गुरिक्ला बिगेड (सुभाष बिगेड), जो मेजर जनाड शाहनवान सां की श्रध्यक्ता में थी।

नम्बर २. गुरिल्ला ब्रिगेड (गांधी ब्रिगेड), जो कर्नल श्राई० जे० कियानी की श्रध्यत्तता में थी।

नम्बर ३. गुरिल्ला बिगेड (श्राजाद बिगेड),जो कर्नल गुलजारासिंह की श्रध्यक्ता में थी।

यह वही डिवीजन थी जो १६४४ के संघर्षों में घराकान, हाका फालम, तामू, पालेल ख्रोर कोहिमा में लड़ी थी।

श्रक्तूबर, ४४ में न्मोर्चे से वापिस लौटेने पर श्राप युद्ध-कोंसिल के जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किये गए श्रीर १६४४ में श्राप नेताजी के साथ टोकियो गए।

श्राजाद हिन्द सेना की पराजय के समय श्राप सिंगापुर में सेनाश्रों के कमांडर थे।

युद्ध के समय जनरल कियानी ने श्रपने को मैदान के प्रबंध में सबसे श्रिधक योग्य सिद्ध किया: परन्तु वस्तुत: श्रापने स्टाफ-श्रफसर के रूप श्रिधक नाम कमाया। साधारण रूप से श्राप श्राजाद हिन्द के सर्वश्रेष्ठ स्टाफ-श्रफसर समके जाते थे।

श्रनुमानतः श्रापकी श्रायु ४६ वर्ष है श्राप रावलपिरडी प्रांत के एक सुप्रसिद्ध परिवार के हैं।

# ४. मेजर जनरल ए० डी० लोकनाथन

श्राप भारतीय स्वास्थ्य सर्विस के पदाधिकारी हैं द्यार नियापुर के पतन के श्रवसर तक प्रायः २४ वर्ष श्राप सरकारी मर्दिस में ब्यतीत कर चुके थे। उस समय श्राप नं० १६ भारतीय श्रस्पताल के श्राप्त थे श्रीर लेफ्टिनेस्ट कर्नल के पद पर थे। पराजय के परवात श्राप्त भारतीय स्वातन्त्र्य-संश्राम में सबसे पहले सिन्मिलित होने बाले श्राप्त में से एक थे श्रीर तृसरों को उसके लिए प्रमादित करने में जिलामक प्रचार करने वालों में श्रापका हाथ रहा है। जनरत मोहनित को श्राप्त रता में बनी प्रथम श्राजाद हिन्द सेना में श्राप स्वास्त्य महिन है डायरेक्टर थे। श्राप वैङ्काङ्क कांफ्रोंस में सम्मिलित होने वाले प्रवि-निधियों में से भी एक थे।

याजाद हिन्द फौज के संकट-काल से श्राप जनरल सोहनिंह के द्वारा इसके भंग किये जाने के पन्न में न थे। श्राप उस शायन-समिति के सदस्य थे, जो दिसम्बर सन् '४२ से मार्च सन् '४२तक के संकट-काल के लिए बनाई गई थी श्रीर पदाधिकारियों के मध्य वह वातावरए उप-स्थित करने के लिए जिस्सेवार थे। जिसने रासिवहारी वोस को पाजार-हिन्द फौज को पुनः ज्यवस्थित करने के लिए योग्य बनाया। वे उस कार्यकारियों सिमिति के सदस्य भी थे, जो कि रामिवहारी योस द्वारा श्राजाद हिन्द फौज के महत्त्वपूर्ण सांग्रामिक पदों पर नियुक्त किये जाने वाले विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति पर विचार करने के लिए बनाई गई थी।

दितीय त्राजाद हिन्द सेना में मिलिटरी ट्यूरो के टाटरेक्टर जन-रल भोंसले की श्रध्यज्ञता में श्रपने चीफ एडमिनिस्टिटर के रूप में श्राजाद हिन्द सेना की सुश्रीम कमाण्ड में काम किया था। शाप धाराड़ हिन्द सेना के साधारण शासन प्रवंध श्रीर श्रनुशासन की देग-माल कें लिए उत्तरटायी थे।

नेताजी सुभाषचन्द्र वीस के सिंगापुर श्रागमन शाँर शागद दिन्द की श्रस्थायी सरकार बनने पर श्राप इसके एक मिनिस्टर नियुक्त किरे गए। फरवरी, ४४ में श्राप श्रग्डमान श्रीर नीकोषार द्वीपो में हाँ किमिरनर बनाकर भेजे गये थे। ये द्वीप भारतीय सीमा के विभाग होते के कारण जापानियो द्वारा श्राजाद हिन्द फीज को मींप दिये गए ये श्रीर जिनका शहीद-द्वीप श्रीर स्वराज्य-द्वीप नाम रमागमा था। मान्य की गउवर्षा के कारण श्राप सितम्बर, ४४ में दिगापुर वारिम चले श्राए।

१२४४ के प्रारम्भ से प्राप नेताजी सुभाषचन्द्र बोम की इपनी रिपोर्ट देने के लिए रंगन पहुंचे। वर्मा में श्राजाद हिन्द सेना के पतन के समय श्राप-श्राजाद हिन्द सेना के श्राधिपत्य में पीछे डटे रहे।

श्राप प्रायः १६ वर्ष की श्रायु के हैं, श्रौर सम्पूर्ण पदाधिकारियों द्वारा बहुत सम्मानित होते हैं। श्राप श्राजाद हिन्द फौज मे 'चाचाजी' के नाम से श्रधिक प्रसिद्ध थे।

श्राप स्वदेश के उम्र प्रेमी हैं, श्रौर श्रपने गिरते हुए स्वास्थ्य की उपेत्ता करके विना विश्राम के कार्य करने वाले है। श्राप सुन्दर व्यव-हार रखते हैं,जो उनके सारे मातहतों केनिकट उनको प्रिय बना देता है,

### ४. मेजर जनरल अजीज अहमद

श्राप पहली 'कपूर्थला पैदल सेना' से सम्बंधित थे प्रौर निगापुर के पतन के श्रवसर पर श्राप 'स्टेट फोर्स' को कमाण्ड कर रहे थे ग्रौर मेजर के पद पर थे। श्राप उन पदाधिकारियों में से एक थे जो पहले न तो जापानियों की बात में विश्वास करते थे श्रौर न श्राजाद हिन्द फौज के निर्माण में ही। परंतु श्रंत में उन्होंने श्रपना विचार बदल दिया श्रौर मई १६४२ में श्रपने श्रापको श्राजाद हिन्द फौज थे। समर्पित कर दिया। उनको विश्वास था कि वे ऐसा वरने में श्रमने श्रादमियों की सेवा श्रिधक श्रद्धी तरह से वर सर्वेंगे श्रीर पाराद हिन्द फौज में रहकर जापानियों द्वारा की जाने वाली उनकी बरवादी से उनकी रक्षा कर सकेंगे।

याप यैद्धाक कान्क्रोस के एक सबस्य ये धौर पहली जानात जिन्द सेना में श्रापने नेहरू बिगेड तैयार की धौर उसका बमारट किया। आजाद हिन्द फौज के संकट-काल में धाप उन उम्म पदारिकारियों में से एक थे, जिनके द्वारा जनरल मोहनसिंह के प्यानाद हिन्द की हैं मंग किये जाने वाले विचार का समर्थन किया गण था।

जनरल मोहनसिंह की गिरफ्तारी के बाद नाय जनरन जनमें और श्री॰ रासविद्यारी बोस के द्वारा भेट के लिए हलाहे गा होन श्रापके सामने श्राजाद हिंद सेना के कमाण्ड करने का काम उपस्थित किया गया, जिसके लिए श्रापने इन्कार कर दिया। परन्तु यह श्रारवा-सन मिलने पर कि श्राजाद हिन्द फौज का कमाण्ड संभालने के लिए नेताजी निकट भविष्य में श्रा रहे हैं, श्रापने कार्य करने का निरचय किया। मिलिटरी व्यूरो के डायरेक्टर जनरल भाँसले के हारा श्राजार हिन्द फौज का पुनः व्यवस्थापन होने पर श्राप नेहरू विगेड का कमाण्ड करते रहे। नेताजी के श्रागमन श्रीर श्राजाद हिद की श्रस्थायी सरकार की स्थापना होने पर-श्राप स्टेट मिनिस्टर बनाये गए।

मई, ४४ में श्रपनी ब्रिगेड के साथ श्राप वर्मा पहुँचे, परन्तु नं० २ दिवीजन का भार संभालने के लिए, जो कि श्रभी हाल की बनी हुई ढिवीजन थी, श्रापको मलाया लौटना पड़ा। श्रक्ट्बर, ४४ के श्रारंभ में श्राप नं० २ डिवीजन की बढ़ती हुई डुकडियों के साथ, जो कि भा तक वर्मा की श्रोर चलना श्रारम्भ कर चुकी थीं, रंगून वापिस लोटे।

नवम्बर, १६४४ में श्राप युद्ध-कोंसिल के सदस्य निर्वाचित किये गए श्रीर नेताजी सुभापचन्द्र वीस की टोकियो-यात्रा के कारण होने वाली नवम्बर से दिसम्बर ४४ तक की श्रनुपिस्वित में न्याना-पन्न सुप्रीम कमांडर रहे।

१६४१ के श्रारम्भ में जब नं० २ डिवीजन की खास हुकड़ी रंगूल में इकट्टी हुई थी, श्रोर मोचे की पंक्ति पर बढ़ने की तंबारी कर रही थी। श्राप दुर्भाग्य से बम-वर्षा में घायल हो गवे श्रार मिर की सस्त चोट के कारण श्रम्पताल में भरती हुए श्रीर मुक्ते (मेजर जनत्त शाहनवाज) नं० २ डिवीजन का भार सभालना पटा। श्रम्भत, ४४ में चंगे हो जाने पर नं० १ डिवीजन का कमाग्रद शापनों साँपा गणा, जो कि उससमय जियाबादी में इकट्टा था। इस दिवीजन के श्रीकांग्र खादमी, जो १६४४ में इस्काल में काम कर चुके थे, अबस्य थे श्रीर हिथायारों श्रीर सामानों के लिहाज से यहन ही गरीब थे। सीर इस स्वत्या में न थे कि, हिथायारवन्द विद्या पीजों का, जब थे जिया

वाडी में श्राईं मुकाबला कर सकते। श्रप्रैल, १६४४ के श्रन्त में जियावाड़ी में श्रपनी सारी-की-सारी डिवीजन के साथ श्रापने श्रात्म-समर्पण कर दिया।

मेजर जनरल श्रजीज श्रहमद नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के श्रत्यन्त विश्वास-पात्र पदाधिकारियों में से एक थे। जिनमें वे हार्दिक श्रनुराग रखते थे श्रीर सदैव उनके श्रादर्श की प्राप्ति के लिए देश की श्राजादी के लिए-श्रपना सर्वस्व बिलदान करने को तैयार रहते थे। श्राप बहे-बहे निर्माणों में हाथ लगाने के लिए उत्कृष्ट फौजी ज्ञान रखते हैं, श्रीर श्रपने कमांड में रहने वाली सेनाश्रों को दे निंग देने की योग्यता के लिए श्राप प्रसिद्ध थे। साथ ही श्राप एक सुन्दर वक्ता हैं श्रीर पत्थरों तक को हिला सकते हैं।

श्राप लगभग ४० वर्ष की श्रायु के हैं; श्रापका स्वास्थ्य यहुत सुन्दर है श्रीर श्राप बड़े उत्साही हैं। श्राप कपूर्थला राज्य के एक श्रसिद्ध राजपूत परिवार के हैं।

६. मेजर जनरल जी० आर० नागर

श्राप श्रार० श्राई० ए० एस० सी० से संबंधित धे श्रीर मिगापुर के पतन के समय लैफ्टिनेंट कर्नल के पद पर थे। पराजय के बाद तुरन्त ही श्रापको बिदादरी युद्ध-यन्दी केंस्प का शासन सांपा गया, इस कैंस्प मे १४००० के लगभग भारतीय युद्ध-यन्दी थे।

श्रप्रैल, ४२ में श्राप सैगोन में ब्राउकास्टिंग स्टेगन पर बान बाने के लिए भेजे गए । भारतवर्ष के बहुत से लोग उनके ब्राउटान्टों ब्रीम श्रालोचनाथों से परिचित होगे, जो वे मेजर मिर्जा के नाम में दिया करते थे। श्राप जुलाई, ४२ में सैगोन से वापिल जाते । मत ११७४ के लगभग मध्यकाल में, जब कि नं० २ हिवीजन बनाई एई धी— खाप उसके कमाण्डर बनाये गए। १६४५ में घेरे के नाम कराई मलाया के परिचमी, किनारे की रहा का भार मीना गया जे कि करों रास्टा, सेरायवाग और ईपो का निकटवर्ती प्रदेश पा। जिस्सुन कराई रास्टा, सेरायवाग और ईपो का निकटवर्ती प्रदेश पा। जिस्सुन कराई

निश्चय में संभवतः श्रापने सबसे श्रधिक प्रसिद्ध काम किया।

जनरल मोहनसिंह के गिरफ्तार होने पर श्रापने श्राजाद हिंद मेगा से इस्तीफा दे दिया श्राधिक ऊंचे श्रोहदों के मिलने का प्रलोभन दिये जाने पर भी तब तक श्राप इसमें पुनः शामिल होने से इन्कार करते रहे, उर तक कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस नहीं श्राये।

नेताजी से भेंट करने के बाद जुलाई '४३ में कर्नल भगत ने आजाद हिन्द सेना में फिर से शामिल होने का निश्चय किया। तब से आप वरावर लच्य-प्राप्ति के लिए श्रद्धा-पूर्वक काम करते रहे। आजार हिन्द फौज के सुप्रीम कमाण्ड के हेडक्वार्टर के नेताजी की श्रष्यदता में पुनः न्यवस्थित होने पर आप चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करते थे।

श्राजाद हिन्द की स्थायी सरकार के वनने पर श्राप उनके मिनिस्टर निर्वाचित किये गए ।

१६४४ के प्रारंभ में जब नं० २ डिबीजन बनाया गया, पाप र्मकें कमाण्डर बनाये गए। श्रापने डिबीजन का खूब योग्यतापूर्वक व्यास्था-पन श्रीर कमाण्ड किया। मई, १६४४ में जनरल मॉसले धार कर्नल भगत के बीच में हुछ सेदांतिक मतभेदों के कारण श्राम्बन हो गरं। इस कारण श्राप नं० २ डिबीजन से हटा दिये गए, जिसके लिए कर्नल श्राजीज शहमट नियुक्त किये गए।

इस प्रकार हटाये जाने के याद धाप तोंग्यी भेजे गये—जो कि गान रियामत में एक पहाडी स्टेशन था, धार नेप धानाद हिन्द मेरा में प्रजग रखे गये।

१६४१ के ब्रारंभ में घापका तवादला नियायाटी के लिए कर दिया गया, वहां पर ब्रिटिश सेनाचों के घाने पर छाप दर्गमें व्यक्ति हो गए।

उस काल में जय एनंल भगत थाजाट हिन्द पाँज में नियुत्त है, खापने सटेव धरापूर्वक कार्य किया। खाप थालाट हिन्द मेना के सबमें तुर श्रौर मशहूर श्रफसरों में से समके जाते थे।

श्राप उच्च विचारों वाले श्रौर कियाशील हैं एवं श्रपने जापान-विरोधी विचारों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। श्राप उग्र राष्ट्रवादी है।

श्राजाद हिन्द फौज के पहले मुकदमे में ब्रिटिश श्रिष्ठकारी मेरे श्रौर मेरे दो श्रन्य साथी कर्नल प्रेमकुमार सहगल श्रौर जी० एस० दिल्लन के खिलाफ गवाही दिलवाने के लिए श्रापके पास पहुंचे, उन्होंने नेताजी के विरुद्ध वक्तव्य भी लेने चाहे; लेकिन श्रापने विलकुल इन्कार कर दिया फल यह हुआ कि श्रापसे ब्रिटिश फौज के कमीशन से इस्तीफा मांगा गया!

## १०. कर्नल अहसान कादिर

श्राप ४-२ पंजाब रेजीमेट से सम्बन्धित थे श्रोर श्रपनी बटालियन में मलाया के घेरे के प्रारंभिक काल में एडजूटैंग्ट के रूप में कार्य करते थे।

श्राप भारतीय मिलिटरी एकेडेमी से १६३४ में लिये गए थे श्रोर सिगापुर के पतन के श्रवसर पर श्रापको लगभग = वर्ष कार्य करते हुए बोत चुके थे श्रोर श्राप कैप्टन के पद पर थे।

आप जनवरी, १६४२ में कुआलालमपुर के निकट जीते गए थे. शीर कैंप्टन मोहनसिंह द्वारा सैंगोन में एक रेडियो और जाडकारिंटन स्टेडिन का चार्ज जेने के लिए भेज दिये गए थे।

भारत वर्ष में लोग सैनोन से होने वाले अंब्रेजी धौर हिन्दुम्यानं बाडकास्टो से परिचित होने। ये सारे-के-सारे बाटकास्ट पूरी वरह में कर्नल श्रहसान कादिर द्वारा ठीक और नियंत्रित किये जाने थे।

जब जनरल मोहनसिंह एवं जापानियों के बीच संपर्य होने से सहर-काल उपस्थित हुआ, आप सैंगोन के बनरल सोहर्नामह को शादाह हिन्द सेना के भंग करने की बात समझाने का प्रयन्त दगने के जिल्ला सौट आये।

वूसरी धानाद हिन्द भीत में मिलिटरी ब्यूरी ने दार्केस्य उत्पन्न

नियुक्त किये गए, श्रौर यहां पर रहकर ही श्रापने श्रपना नाम कमाया। श्राप में तीन महीनों के थोड़े से समय में एक फौजी विद्यार्थी के हर्ष में राष्ट्रीय भावनाश्रों को भर देने की योग्यता थी श्रौर साथ ही वे उनको श्रावश्यक फौजी ज्ञान से भी सुसज्जित कर देते थे। उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् ये छात्र सीधे मोचें की पंक्ति पर जाते थे श्रौर एक पलटनो श्रौर दलों का कमाण्ड भी करते थे। वहां पर उन्होंने श्रपनी योग्यता का ही परिचय दिया, श्रौर जहां वे गये उनके शत्रुश्रों तक के द्वारा उनकी सराहना की गई। यही वह प्रसिद्ध संस्था थी, जहां 'जीना है तो मरना सीखों' मोटो सिखाया जाता था श्रौर उनके छात्र इस मोटों के श्रनुसार जीवन-यापन भी करते थे।

मई, ४४ में नेताजी ने उनको श्रिसस्टेग्ट चीफ श्रॉफ स्टाफ के पर पर नियुक्त किया श्रोर रंगून में श्रपने हेढ क्वार्टर में उपस्थित होने की श्राज्ञा दी। वहां पर उनके काम की श्रत्यन्त शीश्र श्रावरयकता थी; क्योंकि नेताजी मोर्चे की पंक्ति की श्रोर क्ंच कर रहे थे श्रीर वे किसी विश्वस्त व्यक्ति को चाहते थे, जो रंगून में फार्जी कार्यों को संभाल सके।

नवस्वर, १६४४ में कर्नल हवीवुर्रहमान नेताजी के साय टोनियो गये, श्रीर जनवरी, १६४४ में उनके साथ वापिस लीट श्राये।

मार्च, १६४१ में श्राप सिंगापुर में श्राजाद हिंद फीज की मार्त मेना का भार संभालने के लिए श्रोर जनरल भॉसले को मुक्ति देने के लिए भेजे गए, क्योंकि जनरल भॉसले की रंगृन में श्रत्यन्त श्रावश्यकता थी।

श्रगस्त, १६४१ में केवल श्राप ही श्राजाद हिन्द फीज के प्राधिक कारी थे। जो नेताजी सुभाषचन्द्र चोस की टोकियों की श्रान्तम भीर स्वतरनाक हवाई यात्रा में उनके साथ थे।श्राप दमी वायुगान में ये, औ नेताजी को ले जा रहा था श्रीर फारमोमा में गिरा था।

कर्नल हबीयुर्रहमान ही यह भाग्यशाली स्पत्ति थे, जिन्हें नेलातीका यन्तिम सन्देश देशवासियों के निकट पहुचाने का सन्मान प्राप्त हुआ,

जो कि यह था कि ''हमारे प्रत्येक देशवासी से कह दो कि सुभाष श्रपने जीवन की श्रन्तिम सांस तक भारतवर्ष की स्वाधीनता के लिए लड़ा।

कर्नल हबीवुर्रहमान नेताजी के श्रत्यन्त विश्वस्त पदाधिकारियों में से एक थे। श्राप शांत प्रकृति के ज्यक्ति हैं। साथ ही चट्टान की तरह मजवृत हैं श्रीर नेताजी के श्रत्यन्त प्रिय श्रनुगामी हैं श्रीर भारतीय स्वाधीनता के एक निःस्वार्थ कार्यकर्त्ता हैं।

श्राप लगभग २० वर्ष की श्रायु के हैं श्रौर मीरपुर जिले के एक प्रसिद्ध सुस्लिम राजपूत परिवार के हैं।

## १३. कर्नल एस० ए० मलिक (सरदारे जंग)

श्राप बहावलपुर राज्य की सेनाश्रो से संबंधित थे श्रौर सिंगापुर के पतन के श्रवसर पर कैप्टन के पद पर थे।

श्राप श्रारम्भ से ही श्राजाद हिद फौज की हलचलों के उम्र समर्थक थे, श्रौर वैंकाक कान्फ्रेंस में प्रतिनिधि वनकर गये थे।

श्राजाद हिन्द फौज के निर्मित होनेपर श्रापको खुफिया पुलिस का कमांगड दिया गया; जिसका उन्होंने सिगापुर में श्रवर्णनीय चतुरता के साथ कमागड श्रीर शिच्चण किया।

सितम्बर १६४३ के प्रारम्भ में श्राप सिगापुर से वर्मा को चल पड़े। उनका दल श्राजाद हिन्द फीज के उन श्रयगामी दलों में से एक था, जो कि मणीपुर के युङ में कार्य कर रहा था। विशनपुर के श्रास-पास के चेत्र में १६४४ में भारत-भूमि पर भारत का राष्ट्रीय करहा फहराने वाले श्राप ही पहले भारतीय श्रफ्तर थे।

युद्ध-काल में धाजाद वराये गए प्रदेशों के श्राप शामक भी धे श्रीर घापने उन सीमार्थों तक भली प्रकार शासन-यंत्र संभाला ।

युद-काल में घापने घपनी यूनिट को घनोत्ती होशियारी में कमायट किया घोर घपने-शापको योग्य सिंड किया, -छोर इसके लिए घापको 'सरदारे जह'का सम्मानित पदक दिया गया। श्रपने स्वास्थ्य को ठीक करने लिए श्राप श्रन्ट्बर, १६४४ में रंगृत लौट श्राये । श्राप फरवरी, १६४४ में पुनः मोचें पर भेजे गए। उनकी सेना जब मागडले में थी तो श्रंश्रेजो द्वारा घेर ली गई, फिर भी श्राप किमी-न-किसी तरह घेरे में से बचकर रंगृन पहुंचे ।

२४ श्रमेल, १६४१ को श्राप उस पार्टी में थे, जो नेताजी के साथ रंगून से वैद्धाक लौटी थी। वैद्धाक स्थित श्राजाद हिन्द फीज की मुन्य दुकड़ियों के साथ ही श्राप बिटिश सेनाश्रों द्वारा जीते गए। कर्नत मिलक उन प्रसन्न-चित्त श्रीर भाग्यशाली श्रफसरों में से हैं, जो सतरे में पढ़ने में ही श्रानन्द प्राप्त करते हैं। श्राप हृदय से देशभक्त हैं भीर नेताजी के बड़े भक्त हैं।

॥ समाप्त ॥













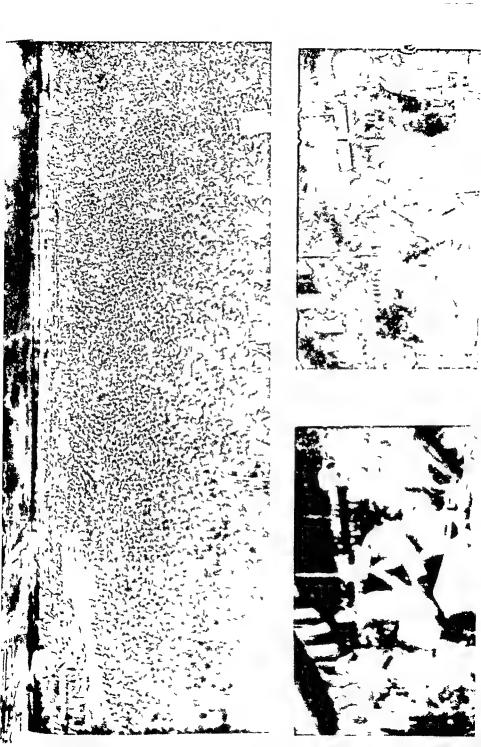







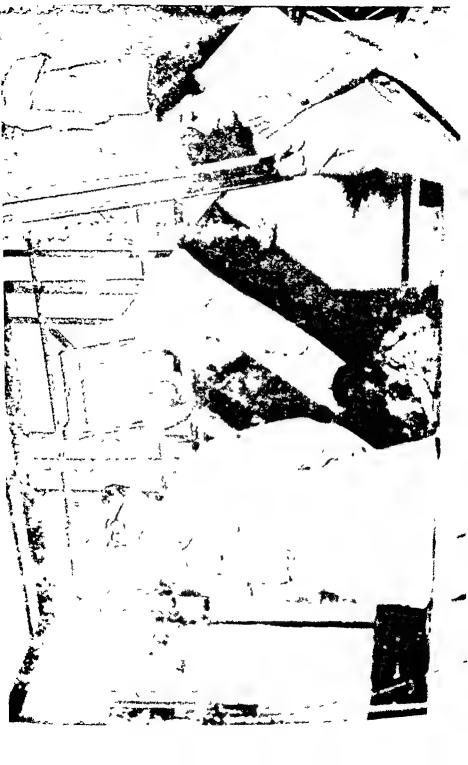















